

0152,6xN3 2220 L9:1

# 0152,6×N3

9220

कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

| Milled da an Land Service Grand       |          |                  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------|------------------|--|--|--|
| 441819.                               |          |                  |  |  |  |
|                                       |          |                  |  |  |  |
|                                       |          |                  |  |  |  |
|                                       |          |                  |  |  |  |
|                                       |          |                  |  |  |  |
|                                       |          |                  |  |  |  |
| 7.1                                   | A        |                  |  |  |  |
| 100000                                |          |                  |  |  |  |
| *                                     |          | TO BE A SECOND   |  |  |  |
|                                       |          |                  |  |  |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          |                  |  |  |  |
| <u> </u>                              | - 100 mg | With the same of |  |  |  |
|                                       |          |                  |  |  |  |
|                                       | ***      |                  |  |  |  |
| 9 <u>-18</u>                          | <u> </u> |                  |  |  |  |
|                                       |          |                  |  |  |  |
|                                       |          |                  |  |  |  |

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## ने दान ल प ब्लि दिंग हा उस

(स्वरवाधिकारी: के॰ एल॰ मलिक ऐंड संस प्रा॰ लि॰) २३, दरियागंज, नयी दिल्ली-११०००२

शाखाएं चौड़ा रास्ता, जयपुर ३४, नेताजी सुभाप मार्ग, इलाहाबाद-३

0152,6×N3

यह पुस्तक भारत सरकार से प्राप्त रियायती दर के कागज पर छापी गई है।

| 89         | विश्व     | भवन      | वेद | वेदाङ्ग | पुस्तकाल | ~~~<br>₹ #8 |
|------------|-----------|----------|-----|---------|----------|-------------|
| वागत       | 事和        | <b>.</b> | 1   | 20      | <b>D</b> |             |
| दिनाक      | i         | ••••••   | 23  | 919     | 20       | *** ***     |
| <b>~~~</b> | <b>~~</b> | ^~ ^     | ~~  | ~~~     | ~~~~~    | ****        |

मूल्य : ३.५०

स्वत्वाधिकारी के॰ एल॰ मलिक ऐंड संस प्रा॰ लि॰ के लिए नेशनल पब्लिशिय हालसः १२व्यानविष्यागंज्ञानमधीन दिक्सी ११०० विष्या विश्वासी विष्या विश्वासी विष्यासी विश्वासी विश् 

## निवंध क्रम

|                                        | हिंदी निवंघ (भूमिका)                                  | ¥                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| ₹.                                     | हजारीप्रसाद द्विवेदी<br>परंपरा वनाम आधुनिकता          | 0.0                   |
| <b>י</b>                               | डाँ० संपूर्णानंद                                      | 88                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | समाज और धर्म                                          | १७                    |
| ₹.                                     | नन्ददुलारे वाजपेयी<br>वैदिक दर्शन : समग्र जीवन-दृष्टि | <b>२</b> १            |
| ٧.                                     | महादेवी वर्मा कार्ड कि स्टब्स १५००<br>सोना            | ्र<br>त.हैर           |
| <b>¥.</b>                              | me can the property of the second of the              | . <u>88</u><br>41-21. |
| Ę.                                     | राहुल सांकृत्यायन                                     |                       |

CC**७.** M**श्रतिय**kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri वहता पानी निर्मेला ५७

| ۲.          | रामघारी सिंह 'दिनक्र'     |       |
|-------------|---------------------------|-------|
|             | कबीर साहब से भेंट         | £\$   |
| .3          | विद्यानिवास मिश्र         |       |
|             | आंगन का पंछी              | 37    |
| <b>१</b> 0. | धर्मवीर भारती             |       |
|             | ब्रह्मपुत्र की मोरचेबंदी  | ७६    |
| ११.         | शरद जोशी                  |       |
|             | चितन चालू है              | 59    |
| १२.         | ु<br>कुवेरनाथ राय         |       |
|             | लंका की एक रात            | £3,   |
| <b>१३.</b>  | प्रभाकर द्विवेदी          |       |
|             | असंख्य इंद्रघनुषों के वीच | . 808 |
|             |                           | 000   |

## हिंदी निबंध

(भूमिका)

निवंध आधुनिक साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा है। वास्तव में 'निवंध' शब्द से एक ऐसी साहित्य-विधा का बोध होता है, जो अपने स्वरूप छोर शिल्प में अत्यिक सुगठित और कसा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि निवंध से अधिक लचीली कोई दूसरी विधा नहीं है। कुछ विद्वानों ने निवंध को वर्तमान युग की प्रतिनिधि विधा कहा है। संभवतः इसका एक बड़ा कारण यह है कि निवंध एक संधि-जन्मा साहित्य-रूप है।

यदि घ्यान से देखा जाए तो समस्त साहित्यिक विद्याओं में निवंध की स्थित सर्वाधिक विलक्षण है। निवंध को एक बोर जहां प्राचीन प्रवंध के समानार्थी के रूप में देखा-माना जाता है, वहीं उसे किसी भी तरह के लेखन के पर्यायवाची के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। वास्तव में निवंध की परिभाषा की समस्या को उलझाए रखने में पिर्वम के उन सभी निवंध कारों का विशेष योग है, जिनके नाम के साथ हिंदी का निवंध -साहित्य अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। किवता केंद्रवर्ती विधा कही जाती है और निवंध परिधिवर्ती। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने 'रामचिरतमानस' को निवंध कहा है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के लेखों में आलोचना के तत्त्व विद्यमान हैं, लेकिन उन्हें निवंध से अलग नहीं किया जा सफता। महादेवी के संस्मरण-रेखा-चित्रों में निवंध की सभी विधिष्टताएं हैं। यही नहीं—राहुल सांकृत्यायन और अज्ञेय के यात्रा वृत्तांतों, रागेय राघव के रिपोर्ताजों, राय कृष्णदास के गद्य-गतों और महावीरप्रसाद द्विवेदी की संपादकीय टिप्पणियों को भी निवंध मीन लिया जाता है। ऐसी स्थित में यह कहना गलत न होगा कि निवंध मान लिया जाता है। ऐसी स्थित में यह कहना गलत न होगा कि निवंध वपनी समवर्ती अन्य विधाओं की संधि-मूम में विकसित ऐसा

साहित्य-रूप है, जो दूसरे साहित्य-रूपों की तरह रूढ़ मर्यादाओं में नहीं वंध पाता । असल में, वीसवीं शती के द्वितीय चतुर्थांश में निवंध ने अनेक साहित्य-रूपों को अपने में आत्मसात् करके विकास किया है । अतः इस काल के निवंधों में जीवन की वास्तविकता, कथा की संवेदना और जिज्ञासा, नाटक की नाटकीयता, उपन्यास की चारु-करपना, गद्य काव्य की भावातिशयता, महाकाव्य की गरिमा और विचारों की उत्कृष्टता—सभी एक साथ प्राप्त होती हैं । संक्षेप में, 'निवंध' शब्द 'लेख' और 'प्रस्ताव' का पर्याय है, लेकिन साहित्यिक जगत् में इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की गद्य-रचना के लिए प्रचलित हो गया है, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य प्रतिविवित होना चाहिए।

वैसे, 'निबंध' शब्द पूर्णतया स्वदेशी है। नि + वंध । अर्थात् - एकत्री-करण, बांघना । 'निवध्यतेऽनेनास्मिन्वा' (ग्रमरकोश १।७।७)। भली प्रकार से वंधी रचना को 'निवंध' कहा गया है। लेकिन वास्तव में 'निवंध' अपने शाब्दिक अर्थ के विपरीत एक वंधनहीन विधा है। इसमें किसी विशेष विषय, विधि या प्रस्तुतीकरण का एक सीमा तक तो आग्रह रहता है, लेकिन निवंधकार इस बात के लिए सर्वथा स्वतंत्र है कि वह किसी भी बात को विल्कूल नये ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। उस पर अपनी सर्वधा मीलिक प्रतिक्रिया ब्यक्त कर सकता है। जॉनसन के शब्दों में, निवंध (ऐसे) शब्द एक ऐसी रचना के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें मन की उन्मुक्त मौज हो, अनियम हो, व्यवस्था या नियमबद्धता न हो । लेकिन यहां यह ध्यान में रखना होगा कि जॉनसन के इन शब्दों का यह मतलब कतई नहीं है कि निबंध को अनगढ़ या अपरिष्कृत रचना होना चाहिए। मानना होगा कि निबंध एक ऐसी कलाकृति है, जिसके नियम प्राय: निवंध-लेखन द्वारा ही आविष्कृत होते हैं। निवंधकार का व्यक्तित्व निवंध का मुख्य तत्त्व होता है। उसे अपने जीवन-अनुभव को बड़ी आत्मीयता से प्रस्तुत करना होता है। निवंध किसी भी विषय पर शिखा जाय, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की सीमा नहीं है। निवंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है और अपने अभीष्ट विषय के सम्वन्ध में विचार व्यक्त करने की लेखक को पूरी एखन्त्रसान्त्रहती। है। जिस्सानिक विविद्या ए लेखिलट के जिल्ला है। कि Ga (जिले घ - कार का काम यह दिखाना नहीं है, जो कभी हुआ नहीं, न ही उसका प्रस्तुतीकरण करना, जिसका हमने सपना भी नहीं देखा; बिल्क वह दिखाना जो रोज हमारी आंखों के आगे से गुजरता है और जिसके बारे में हम ख्याल भी नहीं करते, क्योंकि हमारे पास यह अन्तर्ज्ञान नहीं होता या बुद्धि की वह पकड़ नहीं होती, जो उन्हें संभाल सके।" यहीं यह भी उल्लेखनीय है कि निवंघों की भाषा-शैली भी तभी प्रभावशाली होती है, जबकि उस पर लेखक के समग्र व्यक्तित्व की गहरी छाप हो।

निवंध सामान्यतया चार प्रकार के होते हैं: १. कथात्मक, २. वर्णनात्मक, ३. विचारात्मक, और ४. भावात्मक। कथात्मक निवंधों में
काल्पनिक वृत्त, आत्मचरितात्मक प्रसंग, पौराणिक आख्यान आदि का
सहज इस्तेमाल होता है। वर्णनात्मक निवंधों में प्रकृति या मनुष्य-जीवन
के आस-पास की अंतरंग या विहरंग घटनाओं का रोचक वर्णन होता है।
चितन-प्रधान या विचारात्मक निवंधों में लेखक किसी विषय पर अपने
विचार सुसंबद्ध रीति से मौलिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करता है।
भावात्मक निवंधों में निवंधकार के हृदय से फूटी भावधारा ही विचारसूत्र का नियंत्रण करती है। उसका उद्देश्य अपनी किसी सरस अनुभूति
को पाठक के हृदय तक पहुंचाना होता है। लेकिन निवंध के ये प्रकार
केवल सुविधा के लिए ही हैं। नये निवंधकार अनेक प्रकार के प्रयोगों
द्वारा निवंधों की नई-नई शैलियां और स्वरूप आविष्कृत कर रहे हैं।
जव अनजाने रास्ते पर चलने की इच्छा प्रमुख हो तब परिचित पथों के
दिशा-संकेतों से काम नहीं चलता।

हमें यह उदारता के साथ स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी का आधु-निक निवंध पाश्चात्य साहित्य के संपर्क की देन है। आधुनिक युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 'गद्य काल' कहा है। इस 'गद्य काल' के निर्माण में उपन्यासों, कहानियों और संवि-जन्मा निवंधों का विशेष योग है। हिंदी के इतिहास-लेखक यह निविवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि हिंदी निवंधों का अभ्युद्य भारतेंदु-काल में हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र ही इस विधा के जनक हैं।

CC-0. भागतेंद्व इतिकादंक को Vज्ञायां a अधिराष्ट्र हिस्तों हो हो है सहस्रोग हो हो ऐसे

निवंघों की रचना की, जो अत्यंत जीवंत, जागरूक और आत्मीय हैं। भाषा की दृष्टि से भी इस काल के निवंघकार बड़े उदार हैं। उनकी दृष्टि वर्तमान और भविष्य सभी ओर थी और उनमें गहरी आस्था तथा वेतावी भरी हुई थी। इस समय के निवंघों में विचारों की अनेकता, समाज-सुधार-भावना, राजनीतिक चेतना, रोचकता, पत्रकारिता आदि के गुण मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि इस काल के प्रमुख निवंधकार—भारतेंदु, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद आदि पत्रकार थे। हिंदी की व्यंजना-शक्ति के विकास और उसमें शैलीगत विविधता लाने में इस युग के निवंधकारों का महत्त्वपूर्ण अवदान रहा।

वीसवीं गती के प्रारंभ तक नई शिक्षा में दीक्षित व्यक्तियों की संख्या काफी बढ़ गई थी। उसी के अनुपात में पत्र-पत्रिकाओं की तादाद भी बढ़ी। इस प्रकार पाठकों के साथ लेखकों का समुदाय भी बढ़ता गया। लेकिन किसी व्यवस्थित शैली और आदर्श का अभाव फिर भी बना रहा। इसी समय (सन् १६०३ में) महावीरप्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में 'सरस्वती' पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदीजी ने हिंदी गद्य को व्यवस्थित किया। पाठक समुदाय की ज्ञान की भूख को तृष्त करने के लिए उन्होंने ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों पर लेख लिखे और लिखवाए। वताना न होगा कि इन वंधुओं का स्वर भारतेंदु-काल के निवंघों से अधिक गंभीर था। द्विवेदी-युग (सन् १६००--१६२० ई०) के निवंध में व्यंग्य-विनोद एवं सजीवता के साथ ही शैली की दृष्टि से गंभीरता और विषय-वस्तु की दृष्टि से उपयोगी सूचनाओं की वृद्धि भी होने लगी थी। इस यूग के निवंध लोकशिक्षा के माध्यम हैं। महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्याम-सुन्दरदास, गोविन्दनारायण मिश्र, मिश्रवंघु, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पुर्णसिंह, माघवप्रसाद मिश्र, पद्मसिंह शर्मा, बालमुकुन्द गुप्त आदि इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं। ध्यान देने की वात है कि इस युग के महत्त्वपर्ण निबंधकार प्राध्यापक-वर्ग से आए।

वस्तुतः निवंघों का प्रसार-काल और परिपाक-काल एक ही काल के पूर्वाई ग्रीर उत्तराई हैं। यदि प्रसार-काल में भाषा का परिष्कार ग्रीर जान-संबद्धन हुआ तो परिपाक-काल में जीवन-दृष्टि और सिद्धांत-विवेचन CC-D. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

का विशेष आग्रह प्रकट किया गया है। इस काल में पाश्चात्य जीवन-दृष्टि के साथ ही भारतीय जीवन-दृष्टि का घनिष्ठ समन्वय हुआ। इस समय के निवंदों में आदर्शवादिता को भी एक नया वौद्धिक उन्मेष मिला।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इस युग के सर्वश्रेष्ठ निवंधकार माने जाते हैं। बार वास्तव में उन्होंने निवंध को जो गंभीरता और गरिमा प्रदान की, वह अन्य भारतीय भाषाओं में भी अलभ्य है। सियारामशरण गुप्त, गुलावराय, महादेवी, प्रसाद, निराला, राय कृष्णदास, रघुवीरसिंह, रामवृक्ष वेनीपुरी, वामुदेवशरण ग्रंप्रवाल, आचार्य केशवप्रसाद मिश्र आदि इस युग के कित्पय अन्य उल्लेखनीय निवंधकार हैं। इन निवंधकारों ने अनेक स्तरों पर ग्रंपना काम किया। इस युग में एक और तो बौद्धिक और गंभीर निवंध लिखे गए, दूसरी और गद्य-गीतात्मक, समस्यामूलक निवंधों की भी रचना हुई। दरअसल इस काल में हिंदी निवंधों ने अपने संधिजन्मा होने का उदा-

हरण प्रस्तृत किया।

हिंदी निवंधों का उत्कर्ष विल्कुल नये वातावरण में हुआ । इस दौर में निवंध-साहित्य में गुणात्मक रूपांतर हुआ। एक उदार मानवतावादी वृष्टिकोण से प्रभावित होकर इस युग के निबंधकार अपने-अपने दृष्टि-कोणों से जीवन और जगत् की बहुरंगी समस्याओं को व्यक्त करने लगे। हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी, डा० सम्पूर्णानन्द, रामविलास शर्मा, इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, दिनकर, रांगेय राघव, नंददुलारे वाजपेयी, डॉ॰ नगेन्द्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, प्रभाकर माचवे आदि निवंधकारों ने इस युग में निबंध-साहित्य को अद्वितीय विस्तार दिया। इस युग के निबंधों में गंभीरता के साथ ही स्वच्छंदता के विशेष दर्शन होते हैं। कहा जा सकता है कि इस काल में नये सिरे से वैयक्तिक निवंध-लेखन की परंपरा शुरू हुई। उदाहरण के लिए, इस युग के शीर्ष निवंधकार हजारीप्रसाद द्विवेदी के आत्माभिव्यंजक ललित निवंधों में एक ओर भारतेंदुकालीन निवंध-लेखकी की विनोदप्रियता, चटुलता और स्वच्छंदता है तो दूसरी घ्रोर आचार्य शुक्ल की शोधपरक गंभीर लोक-संग्राहक वृत्ति भी है। उनके निवंघ में जहां भारतीय जीवन और परंपरा ्के- ए बाला बाल्म परंक्तिक बहुए हैं an बहु े जी हति की Distized हुए हुए बहु में सामा- त्कार भी है। वास्तव में हिंदी निवंधों को जैसी मंगिमा और जैसी मुद्रा

इस काल में मिली; वह अभूतपूर्व है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद, हिंदी-निवंघ विल्कुल नई जमीन पर नये तेवर के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। उसकी उपलब्धियों के कारण नई किवता नई कहानी के वजन पर, हम इसे 'नया निवंध' भी कह सकते हैं। वास्तव में, हिंदी का समसामयिक नया निवंध-साहित्य 'मध्यवितनी मूमि' पर है। मध्यवितनी मूमि, अर्थात् विशुद्ध गांभीयं और विशुद्ध हास्य के बीच में ईषत् मनोरंजन और ईषत् अभिज्ञता का चतुर्मुखी लालित्य। विद्यानिवास मिश्र, धमंवीर भारती, शिवप्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई, ठाकुर-प्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल, अमृतराय, मुक्तिबोध, कुवेरनाथ राय, शरद जोशी, रवीन्द्रनाथ त्यागी के निवंधों में वह चतुर्मुखी लालित्य है जिसका कमोवेश अभाव अभी तक के हिंदी-निवंध साहित्य में रहा है।

यह एक वड़ी बात है कि हिंदी के समसामयिक निवंधकारों में अपने चतुर्दिक व्याप्त समस्याग्रों और आसपास की स्थितियों-परिस्थितियों को देखने-परखने और उनका समुचित विश्लेषण करने की नई शिवत और दृष्टि है। इस दौर में लिखे गये निवंधों की कोई एक पद्धित नहीं है, बिल्क प्रत्येक निवंध ने अपनी आवश्यकताओं और व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी शैली का संधान और विकास किया है। अन्य विधाओं की तरह उसकी भी उपलब्धियां समर्थ और महत्त्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मारतेंदु से जो निवंध-यात्रा आरंभ हुई थी, वह आज तक निरंतर गितशील है; और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि न केवल भारतीय बिल्क विश्व के निवंध-साहित्य के बीच उसकी एक गौरवपूर्ण स्थिति है।

इस संग्रह का उद्देश्य मात्र इतना है कि साहित्य-प्रेमी विद्यार्थी हिंदी निवंध की नई गतिविधियों और उपलब्धियों से सहज ही परिचित हों। संग्रह के निवंध और निवंधकारों का चयन इसी दृष्टि से किया गया है। विश्वास है, इस दृष्टि से यह संग्रह उपयोगी सिद्ध होगा।

-संपादक

# परंपरा बनाम आधुनिकता

## हजारीप्रसाद द्विवेदी

ऊपर-ऊपर से ऐसा लगता है कि परंपरा, अब तक के सभी आचार-विचारों का जमाव है । सभी पुरानी वातें परंपरा कह दी जाती हैं, जब कि सत्य यह है कि परंपरा भी एक गतिशील प्रक्रिया की देन है।

हमने अपनी पिछली पीढ़ी से जो कुछ प्राप्त किया है, वह समूचे ग्रतीत की पूंजीमूत विचार-राशि नहीं है। सदा नये परिवेश में कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती हैं और नई बातें जोड़ दी जाती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हूबहू वही नहीं देती, जो ग्रपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त करती है। कुछ-न-कुछ छंटता रहता है, बदलता रहता है, जुड़ता रहता

है । यह निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया ही परंपरा है ।

'परंपरा' का शब्दार्थ है, एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की दिया जाने वाला क्रम । कभी-कभी गलत ढंग से इसे अतीत के सभी आचार-विचारों का बोधक मान लिया जाता है। पर परंपरा से हमें समूचा अतीत प्राप्त नहीं होता । उसका निरंतर निखरता, छंटता, बदलता रूप प्राप्त होता है। उसके आघार पर हम लागे की जीवन-पद्धति को रूप देते हैं।

एक उदाहरण लें। भाषा हमें परंपरा से प्राप्त हुई है। वह वैदिक युग की भाषा नहीं है, अपभ्रंश युग की नहीं है, यहां तक कि वह आज से CC-ए जारी साम के प्रहें की की अमेरिन ही है। Collection Bigitized by Cangotri संदर्भ से बिखरती हुई, अनावश्यक बातों की छंटनी करती हुई, नये उपादानों से बढ़ती और बदलती हुई जिस रूप से इस पीढ़ी को प्राप्त हुई है, वहीं आज का परंपरा-प्राप्त रूप है।

वह समूचे अतीत के शब्दों को लिये-लिये यहां तक नहीं पहुंची है। शब्द बदल गये हैं; ऐसे भी शब्द उसमें आ गये हैं, जो पहले नहीं थे; ऐसे बहुत से छूट गये हैं, जो पहले प्रचलित थे; ऐसे भी बहुत हैं, जो लगते तो पुराने हैं, पर जिनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। और तो और, वाक्यविधान और व्याकरण में भी परिवर्तन हुए हैं। फिर भी वह अतीत से एकदम असंयुक्त भी नहीं है। वही स्थिति समस्त आचार-विचारों के क्षेत्र में है।

इस प्रकार परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं है, बिल्क एक निरं-तर गितशील जीवंत प्रिक्रया है। उसमें हमें जो कुछ मिलता है, उस पर खड़े होकर आगे के लिये कदम उठाते हैं। नीति-वाक्य में इसी वात को इस प्रकार कहा गया है: 'चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्'— बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा रहता है, दूसरे से चलता है।

यह केवल व्यक्ति-सत्य नहीं है, सामाजिक संदर्भ में भी यही सत्य है। खड़ा पैर परंपरा है ग्रीर चलता पैर आधुनिकता। दोनों का पारस्प-रिक संबंध खोजना बहुत कठिन नहीं, एक के विना दूसरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

परंतु न तो परंपरा भीर न आधुनिकता ही काल-वाचक शब्द रह गये हैं। ये दोनों मनोभाव-वाचक अधिक हो गये हैं —वर्तमान परिस्थिति में तो कहीं अधिक मात्रा में।

'आधुनिकता' क्या है ? शब्दार्थ पर विचार करें, तो 'अधुना' या इस समय जो कुछ है, वह आधुनिक है। पर 'आधुनिक' का यही अर्थ नहीं है, हम बराबर देखते हैं कि कुछ बातें इस समय भी ऐसी हैं, जो आधुनिक नहीं हैं, बल्कि मध्यकालीन हैं। सभी भावों के मूल में कुछ पुराने संस्कार धीर नये अनुभव होते हैं।

यह समझना गलत है कि किसी देश के मनुष्य सर्वदा किसी विचार व्या आचार को एक ही समान मृत्य देते आये हैं। पिछली शताब्दी में हुमारे CC-0. Mumukshu Bhawar Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१२:: नये निबंध

देशवासियों ने अनेक पुराने संस्कारों को मुला दिया और बचे संस्कारों के साथ नये अनुभवों को मिलाकर नवीन मूल्यों की कल्पना की है।

उदाहरण के लिए साहित्य को लें। आज से दो सौ वर्ष पहले के सहृदय को उस प्रकार के दुखांत नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी, जिनके कारण यवन-साहित्य इतना महिमामंडित समका जाता है और जिन्हें लिख-कर शेक्सिपियर संसार के अप्रतिम नाटककार बन गये हैं। उन दिनों कर्मफल प्राप्ति की अवश्यम्भाविकता और पुनर्जन्म में विश्वास इतने दृढ़ भाव से बद्ध मूल थे कि संसार की समंजस व्यवस्था में किसी असामंजस्य की बात सोचना एकदम अनुचित जान पड़ता था।

परंतु अब वह विश्वास शिथिल होता जा रहा है और मनुष्य के इस जीवन को सुखी और सफल बनाने की अभिलाषा प्रवल हो गई है। समाज के निचले स्तर में जन्म होना अब किसी पुराने पाप का फल अतएव घृणा-स्पद नहीं माना जाता, बल्कि मनुष्य की विकृत समाज-व्यवस्था का परि-णाम है; अतएव सहानुभूति योग्य है; ऐसा माना जाने लगा है।

साहित्य के जिज्ञासु को इन परिवर्तित ग्रीर परिवर्तमान मूल्यों की ठीक-ठीक जानकारी नहीं हो, तो वह बहुत-सी वातों के समझने में गलती कर सकता है। और फिर परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों की ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करके ही हम यह सोच सकते हैं कि परिस्थितियों के दवाव से जो परिवर्तन हुए हैं, उनमें कितना अपरिहायं है, कितना अवांछनीय है और कितना ऐसा है, जिसे प्रयत्न करके वांछनीय बनाया जा सकता है।

यह गलत घारणा है कि मनुष्य कभी पीछे लौटकर हूबहू उन्हीं विचारों को अपनाएगा जो पहले थे। जो लोग मध्ययुग की भांति सोचने की आदत को एक भयंकर वात्याचक की उलक्षन से निकलने का साधन समक्षते हैं, वे गलती करते हैं। इतिहास चाहे और किसी क्षेत्र में अपने को दोहरा लेता हो, विचारों के क्षेत्र में जो गया, सो गया। उसके लिए अफसोस करना बेकार है। पर इतिहास हमारी मदद अवश्य करता है। रह-रहकर प्राचीन काल के मानवीय अनुभव हमारे साहित्यकारों के चित्त CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परंपरा बनाम ग्राधुनिकता :: १३

को चंचल और वाणी को मुखर बनाते भ्रवश्य हैं, पर वे व्यक्ति साहित्य-कार की विशेषता के रूप में ही जी सकते हैं।

आधुनिक समाज ने निश्चित रूप से मनुष्य की महिमा स्वीकार कर ली है। अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है—सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति का। अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। इतिहास-अनुभव इसी की सिद्धि के साधन बनकर कल्याणकर और जीवनप्रद हो सकते हैं।

इस प्रकार हमारी चित्तगत उन्मुक्तता पर एक नया अंकुश और बैठ रहा है—व्यिष्टि-मानव के स्थान पर समिष्टि-मानव का प्राधान्य। परंतु साथ ही उसने मनुष्य को श्रधिक व्यापक आदर्श और अधिक प्रभावो-त्यादक उत्साह दिया है। जव-जब ऐसे वड़े आदर्श के साथ मनुष्य का योग होता है, तब-तब साहित्य नये काब्य-रूपों की उद्भावना करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ।

कभी-कभी मनुष्य किसी विशेष प्रकार के आचार या विचार को ज्यों-का-त्यों सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, कितना कर पाता है, यह विवादास्पद विषय है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के मोह हैं। यह भी एक है। जब प्रयत्नपूर्वक किसी आचार या विचार को पीढ़ियों तक सुरिक्षित रखने का प्रयत्न होता है, तो उसे 'संप्रदाय' कहा जाता है। संप्रदाय, परंपरा नहीं है। 'संप्रदाय' शब्द आजकल थोड़े भिन्न अर्थ में लिया जाने लगा है, पर उसका मूल अर्थ गुरु-परंपरा से प्राप्त विशुद्ध आचार-विचारों का संरक्षण ही है। इसमें प्रयत्नपूर्वक अविकृत रखने की भावना मुख्य रूप से काम करती है। परंपरा सहज है, संप्रदाय प्रयत्नसिद्ध।

बाघुनिकता 'संप्रदाय' का विरोध करती है, क्योंकि आधुनिकता गितशील प्रित्रया है, 'संप्रदाय' स्थिति-संरक्षक । परंतु परंपरा से आधुनिकता का वैसा विरोध नहीं होता । दोनों ही गितशील प्रित्रयाएं हैं । दोनों में अंतर केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम चरण है, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ गितशील कदम है ।

आधुनिकता अपने-आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य ने अनुभवों द्वारा जिन महनीय मूल्यों को उपलब्ध किया है, उन्हें नये संदर्भों में देखने की

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १४ : नये निवंघ दृष्टि आधुनिकता है। यह एक गतिशील प्रिक्तिया है। संदर्भ बदल रहे हैं, क्योंकि नई जानकारियों से नये साधन और नये उत्पादन सुलभ होते जा रहे हैं। बहुत-सी पुरानी बातें भुलाई जा रही हैं, नई सामग्रियां और नये कौशल नवीन संदर्भों की रचना कर रहे हैं। उनमें बहुसमादृत मानवीय मूल्यों का रूप कुछ बदला नजर ग्रा रहा है। परंतु फिर भी उनका शाश्वत रूप बना रहता है। परंपरा से हमें इन मूल्यों का वह रूप प्राप्त होता है, जो अतीत के संदर्भ में बना था।

कोई भी आधुनिक विचार आसमान में नहीं पैदा होता है। सबकी जड़ परंपरा में गहराई तक गई हुई है। सुंदर-से-संदर फूल यह दावा नहीं कर सकता कि वह पेड़ से भिन्न होने के कारण उससे एकदम अलग है। कोई भी पेड़ दावा नहीं कर सकता कि वह मिट्टी से भिन्न होने के कारण उससे एकदम अलग है। इसी प्रकार कोई भी आधुनिक विचार यह दांवा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से कटा हुआ है। कार्य-कारण के रूप में, आधार-आधेय के रूप में परंपरा की एक अविच्छेद प्रृंखला अतीत में गहराई तक गई—बहुत गहराई तक गई हुई है।

आधुनिकता, ज्ञान की अत्याधुनिक उपलब्धियों के आलोक में रूप ग्रहण करने का प्रयास करती है, इसलिए वौद्धिक है। परंपरा केवल मनुष्यों के प्रयोजनों से छंटती-कटती ही नहीं है, उसकी विनोदिनी और कुत्हली वृत्ति से अन्यथा रूप भी ग्रहण करके आती है। इसीलिए वह पूरी इतिहास-सम्मत नहीं होती। कई बार शब्द उसमें नया रस भरते हैं, कई बार सामयिक विश्वास उसे नये आकार-प्रकार देते हैं। इतिहास से वह भिन्न हो जाती है और कभी बाह्य यथार्थ के तर्कसम्मत रूप से भी अलग हो जाती है।

परंपरा इतिहास-सम्मत नहीं हो सकती, पर भूले इतिहास को खोज निकालने का सूत्र देती है। इस इतिहास से बिखरी दृष्टि आधुनिकता की पहली शर्त है। जिसे इतिहास की नई दृष्टि प्राप्त नहीं है, वह हजारों वर्षों के मानवीय प्रयासों का रसास्वाद नहीं कर सकता, भविष्य के मानव-चित्र को सरस-कोमल बनाने वाले प्रयासों की कल्पना नहीं कर सकता।

जो मनुष्य, मनुष्य को उसकी सरल वासनाओं और प्रद्भृत कल्पनाम्रों CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परंपरा बनाम आधुनिकता :: १५

के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है,

वह ठूंठ तर्कपरायण कठमुल्ला ही हो सकता है।

परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, उसे शुष्क और नीरस बुडि-विलास बनने से बचाती है। उसके प्रयासों को अर्थ देती है, उसे असंयत और विश्वांखल उन्माद से बचाती है। परंपरा और आधुनिकता ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर पूरक हैं।

8 8

## समाज और धर्म

#### डॉ॰ सम्पूर्णानन्द

यदि सभी लोग अपने-अपने घर्म का पालन करें, तो सभी सुखी और समृद्ध रह सकें; परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। घर्म का स्थान गौणातिगौण हो गया है, इसलिए सुख और समृद्धि भी गूलर का फूल हो गई है। यदि एक सुखी और संपन्न है तो पचास दु:खी और दिर हैं। साधनों की कमी नहीं है; परंतु धर्म बुद्धि के विकसित न होने से उनका उपयोग नहीं हो रहा है। कुछ स्वार्थी और युयुत्स-प्रकृति के प्राणी तो स्यात् समाज में सभी कालों में रहे हैं और रहेंगे; परंतु आजकल ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे लोगों को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने का खुला अवसर मिल जाता है और उनकी सबलता दूसरों को उनका अनुगामी बना देती है। दूसरी ओर जो लोग सचमुच सदाचारी हैं, उनके मार्ग में पदे-पदे अडचनें पड़ती हैं।

मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ मोक्ष है; परंतु समाज किसी में हठात् न तो ग्रात्मसाक्षात्कार की इच्छा उत्पन्न कर सकता है और न कोई योगी बनने के लिए विवश किया जा सकता है, सबके सामने आत्मज्ञान और अभेद दर्शन का ग्रादशं रहे, वैयक्तिक और सामूहिक जीवन का मूल-मंत्र परिचर्या की जगह सहयोग हो और सबको अपनी योग्यताओं के विकास का अवसर मिले। यदि ऐसी व्यवस्था हो, तो धर्म को स्वतः ग्रोत्साहन और मुमुक्षा को अनुकुल वातावरण मिल जायेगा। इसके साथ CC-0 Mumukshu Bhawan Varahasi Collection. Digitized by eGangotri

समाज और घर्म :: १७

हो यह बात भी आप ही हो जाएगी कि जिन लोगों की धर्मबुद्धि अभी उद्बुद्ध नहीं है, वे समाज की बहुत क्षति न कर सकेंगे।

मनुष्य ने अपने को इतने टुकड़ों में बांट लिया है कि एकता को कहीं आश्रय नहीं मिलता। जितने टुकड़े हैं, उतने ही पृथक् हित हैं और इन

हितों की सिद्धि पार्थक्य को उतना ही बढ़ाती है।

उदाहरण के लिए उस टुकड़े को लीजिए, जिसे राष्ट्र कहते हैं। हमने अपने को राष्ट्रों में बांट रखा है और प्रत्येक राष्ट्र अपने को स्वतंत्र प्रमु-राज्य के रूप में संब्यूढ़ देखना चाहता है । दो मनुष्य एक ही विचार रखते हैं, एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एक को दूसरे से कोई द्वेष नहीं है फिर भी विभिन्न राष्ट्रों के सदस्य होने से उनके हित टकराते हैं। एक को दूसरे से लड़ना पड़ता है। एक को दूसरे के बाल-वच्चों को मूखा मारना पड़ता है। व्यक्ति को दास बनाना बुरा समझा जाता है; परंतु समूचे राष्ट्र को दास बनाना समूचे, राष्ट्र के जीवन को अपनी इच्छानुसार चलाना, समूचे राष्ट्र का शोषण करना बुरा नहीं है; वलात् दूसरे के घर का प्रवंध नहीं किया जा सकता; परंतु बलात् दूसरे राष्ट्र पर शासन किया जा सकता है। राष्ट्रों और राज्यों के परस्पर व्यवहार में सत्य, सिहण्णुता और अहिंसा का स्थान नहीं है। जो मनुष्य दूसरे व्यक्ति की एक पाई दवा लेना बुरा समझता है वहीं राजपुरुष के पद से दूसरे राष्ट्र का गला घोंट देना निद्य नहीं मानता । यह बात श्रेयस्कर नहीं है । कुटुंब में व्यक्ति होते हैं, समाज में राष्ट्र इसी प्रकार रहें। कुछ बातों में अपना अलग जीवन भी बितायें, परंतु सारे मानव-समाज की एकता सतत् सामने रहनी चाहिए। युद्ध और कलह का युग समाप्त होना चाहिए। जो राष्ट्र दूसरे की ओर कुदृष्टि से देखे, वह राष्ट्र समाज से बहिष्कृत और दंडित होना चाहिए।

न्याय और सत्य सामूहिक आचरण के आधार बनाये जा सकते हैं— मानव-संस्कृति अविभाज्य है। योगी, कवि, कलाकार, विज्ञानी—चाहे किसी देश के निवासी हों—मनुष्य-समाज-मात्र की विमूति हैं। इसके साथ ही आर्थिक विभाजन भी समाप्त होना चाहिए। प्रकृति ने जी भोग्य सामग्री प्रदान की है, उसे मनुष्य-मात्र के उपयोग का साधन बनाना उचित है। जब तक मनुष्य अपने देश के बाहर अजनवी समभा जायेगा, जब तक

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१८:: नये निवंध

वसुंघरा वलवानों की संपत्ति समभी जाएगी, जब तक किसी देश को यह अधिकार रहेगा कि वह सामध्यें रहते हुए भी दूसरे देशों की आवश्यकता पूर्ति करे या न करे और करे तो अपनी मनमानी गर्तों पर, तब तक मनुष्य समाज सुखी नहीं हो सकता।

राष्ट्र का भीतरी संव्यूहन ऐसा होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक मनुष्य को धर्माविरुद्ध अर्थ और काम निर्वाध प्राप्त हो सके। यह तभी हो सकता है, जब समाज का संगठन धर्ममूलक हो । समय के साथ धर्म के ऊपरी रूप बदलते रहते हैं परन्तु उसके मूल तत्त्व अटल हैं। जो काम ऐक्य और सहयोगवर्द्धक है, वह धर्म है, जो काम अपने संकुचित 'स्व' पर केंद्रित रहता है, वह अधर्म है। जिस समाज में कोई जन्मना ऊंचा, कोई जन्मना नीचा माना जायेगा, जिस समाज में योग्य व्यक्ति को ऊपर उठने, अपनी सहजात योग्यता को विकसित करने का अवसर न दिया जायेगा, और अयोग्य व्यक्ति कूल के आधार पर ऊंचे पद से हटाया न जायेगा, जिस समाज में तप और विद्या का स्थान सर्वोपरि न होगा, वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है। जिस समाज में थोड़े से व्यक्तियों को समाज की धन-जन शक्ति की यथेच्छ लगाने का अधिकार होता है, जिस समाज में शासितों को अपने शासकों की आलोचना करने और उनके काम से असं-तृष्ट होने पर उनको हटाने का अधिकार नहीं होता, जिस समाज में शासकों के ऊपर तपस्वियों, विद्वानों, बाह्मणों का अंकुश नहीं होता, जिस समाज में शिक्षा, विज्ञान, कला और उपासना पर शासकों का नियंत्रण होता है, वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है। जिस समाज में थोड़े-से मनुष्य धनवान् और शेष निर्घन हैं, जिस समाज में भोज्य पदार्थी के उत्पादन के मूल साधनों अर्थात् भूमि, खनिज ग्रीर यंत्रों पर कुछ व्यक्तियों का स्वत्व है; जिस समाज में मनुष्य का शोषण वैध है; जिस समाज में प्रतिनिधियों को नीचे गिराना ही उन्नति का साधन है; जिस समाज में बहुतों की जीविका थोड़ों के हाय में है, वह समाज अधर्म, की नींव पर खड़ा है।

यह कोई तर्क नहीं है कि प्राचीन काल में इनमें से कई वार्ते उचित समभी जाती थीं और बड़े-बड़े विद्वानों ने इनका समर्थन किया था। जैसा पीछे कहा गया है, घम का सिद्धांत अटल है; परंतु देश काल-पात्र भेद से CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri उसके विनियोग में भेद होता रहता है। पुराकाल के ब्राह्मणों ने अपने समय के लिए चाहे जो व्यवस्था की हो, परंतु हमको इस समय को देखना है। व्यास, मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर या महात्मा गांधी का नाम तर्क का स्थान नहीं ले सकता। धर्माधर्म की एक ही परख है, यह काम भेद-भाव को कम करता है या बढाता है ? लोगों को एक-दूसरे से मिलाता है या उनमें संघर्ष उत्पन्न करता है ? जहां कुछ लोगों को फेवल अधिकार और कुछ को केवल कर्त्तव्य वांटे जायेंगे, जहां शिक्षक, पंडित, कवि, साधु और धर्मगुरु अधिकारियों और श्रीमानों के उपजीवी होंगे, जहां पुरोहित का लक्ष्य केवल यजमान से धन प्राप्त करना होगा, जहां संपन्नों के दरबारी व्यास-पीठ से दुर्वलों और दलितों को शांति और संतोष का पाठ पढाने में इतिकर्तव्यता समर्केंगे. वहां कदापि समता, सद्भाव, सहयोग, एकता नहीं रह सकती। वहां वैषम्य की आग प्रत्येक दुःखी हृदय में दहकती रहेगी। वह ज्वालामुखी एक दिन फूटेगा और क्रांति की लपट न केवल समाज की बुराई, वरन भलाई को भी भस्मसात् कर देगी । जो लोग उसको बचाना चाहते हैं, उनका कर्तव्य है कि अन्याय, शोषण, प्रपीड़न, अज्ञान, प्रवंचन का निरंतर विरोध करें और मनुष्य-मनुष्य में, प्राणी-प्राणी में सद्भाव और शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। ऐसे वातावरण में ही ऊंची कला, विद्या और विज्ञान पनप सकते हैं; ऐसे समाज में ही आत्मसाक्षात्कार के इच्छुकों को स्योग मिलता है। समाज किसी को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता; परंतु मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने का अवसर अवश्य दे सकता है। उसका यही घम है।

98

# वैदिक दर्शन: समग्र जीवन-दृष्टि

### नन्ददुलारे वाजपेयी

वैदिक वाङ्मय का प्रकाश उस समय हुआ था, जिसे हम सृष्टि का ऊपाकाल कहते हैं। उस प्रथम जागृति के काल में मनुष्य-मात्र एक ही साथ निवास करते थे। यद्यपि स्थान-विशेष के संबंध में मतभेद पाया जाता है; परंत्र इसमें संदेह नहीं कि वेदों में आदिम मानवीय एकता के स्मारक भाव और भाषा अंकित हैं। इस आदिम एकता की स्मृति आज विशेष रूप से आह्नाद-जनक हो गई है; क्योंकि इतने दीर्घ समय के परचात् पुनः उसी एकता की घडी निकट आ रही है। समय के सूने पथ पर चलते हुए मानव-यात्री या तो उस आदिकाल में ही एक साथ थे, या आज ही जब वे दुवारा मिल रहे हैं। इस मिलन-पर्व का केवल भावना-मूलक या मौखिक महत्त्व ही नहीं है, इसका महत्त्व मानव-सत्ता की मध्यवितनी प्राणशक्तिकेही समान अपिरिमित है। वह महत्त्व तो हम तब समभ सकेंगे जब यह देख लेंगे कि उस प्राकृतिक एकता का मार्ग छोड़कर भटकते हुए मनुष्यों ने कितने भ्रांत और वीहड़ पृथों पर पैर रखा, कितने कृत्रिम वंधन बनाए ग्रौर अब भी किस प्रकार उनमें जकड़े हुए हैं। वैदिक ऋषियों ने मुल-मानव-ऐक्य का अनुभव वास्तविक रूप में किया था-मनुष्य की यथार्थ सत्ता जिसमें भूत-भविष्य का भेद नहीं है, अपनी आंखों देखी थी। शताब्दियों के जीवन-विकास के रहस्य वैदिक कवियों के करतल-गत थे; उसी के आधार पर उन्होंने अपने शाइवत तंत्र की स्थापना की थी। प्रकाश में आने के पूर्व वेद, सहस्रों वर्षों त्क, आयौं की व्यापक जीवन की कसीटी में कसे जा चुके थे। अतः जब CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वैदिक दर्शन: समग्र जीवन-दृष्टि:: २१

उनका आविभाव हुआ तब वे संस्कृति के पूर्व प्रतिविव ही हुए। देश और काल तो उनके उपादान ही थे, उन्हीं पर तो वह इमारत ही खड़ी हुई थी, इसिलए समय और स्थिति की सापेक्षता उसमें नहीं है। इतने दीर्घ समय तक सुचितित और प्राकृतिक अनुभूतियों से ओतप्रोत रचना संसार में कोई दूसरी नहीं है। आज तो वेद हिंदुओं के धर्म-प्रंथ बने हुए हैं, शतशः मतमतांतर इनकी ऋचाओं से निकलकर तंतुवाय के तंतुओं की तरह फैल गए हैं। मेरा प्रयोजन उन तंतुओं की अनेकता प्रदर्शित करना नहीं है। मुझे तो उनकी एकता के संबंध में हो आज निवेदन करना है।

वैदिक ऋचायें क्या हैं ? वे किस प्रकार प्रकाश में आईं ? किस वस्तु का प्रकाश करती हैं ? उनके भाव और भाषा की विशेषता क्या है ? धर्म, दर्शन आदि की भित्ति उनमें कहां मिलती है ? मनुष्यता के लिए उनका संदेश क्या है ? रहस्य और महत्त्व क्या है ? ये सभी प्रश्न इस स्थल पर उपस्थित हैं । वेदों का उर्जस्वी शब्द-चयन उसे सर्वोच्च कोटि के साहित्य का पद प्रदान करता है । उसके भावों में एक संशयहीन आवाहन और धादेश है जिसने समस्त आर्य जाति को आकर्षित कर एक

सूत्र में सुसंलग्न किया था।

वेद की अधिकांश ऋचाएं देवताओं के लिए की गई स्तुतियां हैं। मूल वेद उन्हें ही कहते हैं। देवताओं में से ऊपा, ग्रान्न, सिवता, अपा, वायु, पर्यजन्य तथा पृथ्वी आदि तो स्पष्टतः प्राकृतिक पदार्थ हैं अर्थात् उनका रूप प्रत्यक्ष है। शेष कितप्य वरुण, इंद्र, सोम आदि यद्यपि किसी दृश्य वस्तु के प्रतिनिधि नहीं हैं तथापि उनका घनिष्ठ संबंध आयों के दैनिक जीवन से या। इंद्र उनके बल, वीयं और पराक्रम के, वरुण उनकी मानसिक तथा आचार-परक प्रवृत्तियों के और सोम उनके मुख के देवता जान पड़ते हैं। इन्हीं देवताओं की स्तुति में आयों ने ऋचाएं बनाईं और इन्हीं के लिए यज्ञों के विधान किए। तत्कालीन संपूर्ण जीवन का निरूपण इन्हीं देवताओं का आधार लेकर किया गया, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण वैदिक संपत्ति इन्हीं निधियों में निहित है। इन्हों ही आर्यों का संपूर्ण जान-विज्ञान, भाव-भिक्त और किया-कर्म समर्पित किए गए थे; इन्हीं के अवलम्ब से संपूर्ण आर्य-जीवन, उनकी समस्त विद्याओं, कलाओं और कार्य-प्रणालियों CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Çollection. Digitized by eGangotri

२२ : : नये निबंध

की संघटित प्रतिमा खड़ी हुई थी। एक-एक देवता की स्तुति में शतशः उपकरण ऐसे मिलते हैं, जो वैदिक इतिहास के स्थायी अंग हैं। इन्हीं अंगों की पूर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर वैदिक या आर्य-संस्कृति कहलाई। इनका निरीक्षण हमें शून्य दृष्टि से करना चाहिए।

यदि संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वेदों की प्रधान शिक्षा देवताचंन की ही है। ये देवता हैं क्या? एक शब्द में हम इन्हें दिव्य अथवा हित-वस्तु कह सकते हैं। वेदों के कुछ अन्वेपक कहते हैं कि पहले-पहल आयों की देवाचंना में भय का भाव प्रधान था। पीछे आदर-भाव प्रतिष्ठित हुआ और अंत में वहुत दिनों वाद प्रेम या भिक्त की भावना दृढ़ हुई। उन का यह अन्वेषण कहां तक प्रामाणिक माना जा सकता है यह तो वैदिक साहित्य के पंडित ही बतला सकते हैं; मेरे लिए तो यही कहना पर्याप्त होगा कि भय से हो या भाव से, स्तुति तो हित समक्तर ही की गई है। यदि ऐसा न होता, तो आर्यगण इन्हें अपने दैनिक कार्यों में क्यों आमंत्रित करते? इन का स्वागत-सत्कार करने की, इनके उपलक्ष्य में बड़े-बड़े यज्ञ करने की, इन्हें अपनी पाई हुई कष्टसाध्य संपत्ति अर्पण करने की क्या आवश्यकता थी?

इसी हित वस्तु का दूसरा नाम संस्कृति या विकास है। इतिहास इसका
शरीर और वर्शन प्राण है। भिन्न-भिन्न विद्याएं इसके विविध अंग हैं। इस
हित-वस्तु की मीमांसा करने पर प्रकट होता है कि उसके अंग-प्रत्यंगों की
अनेकविध रूपरेखा है; उन सवका सिम्मिलित न्यास ही संस्कृति को स्वरूप
प्रदान करता है। जिस प्रकार एक वड़े चक्र के अंतर्गत कितने ही छोटे चक्र
हों और वे सब अपनी-अपनी गित के कारण संपूर्ण चक्र के साथ, जो स्वयं
गितशील है, नये-नये नाम-रूप धारण कर संलग्न दिखाई दें; उसी प्रकार
संस्कृति या विकास-क्रम में भी नाम-रूपात्मक परिवर्तन होते रहते हैं;
किंतु ग्रहों की भिन्न-भिन्न स्थितियों के कारण सौर-मंडल अपनी विशेषता
का परित्याग नहीं करता। उसी प्रकार संस्कृति भी अपने हित-स्वरूप को
कभी नहीं बदलती जैसे पृथ्वी आदि ग्रहों पर ऋतुओं का बदलता हुआ
प्रभाव दिखाई देता है; कभी शीत, कभी ग्रीष्म और कभी वर्षा की ऋतुएं
आती हैं, उसी प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन भी होते हैं।

CC-0. Mumlikshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वैदिक दर्शन : समग्र जीवन-दृष्टि : : २३

का लक्ष्य सदैव रहा है। संसार के बड़े-बड़े विचारक और महर्षि इसका निरूपण करने को अग्रसर हुए हैं। उनमें से बहुतों को आंशिक सफलता प्राप्त हुई और संभव है कुछ को न भी मिली हो। वैदिक काल में वह उत्कृष्ट तत्त्व जो देवता नाम से अभिहित हुआ, और जिसके कारण वैदिक संस्कृति देव-संस्कृति कही गई, बड़े विशद् रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वैदिक देवता-गण राक्षस या अनिष्ट-सत्ता के विनाशक प्रसिद्ध हैं। परंतु यह न समझना चाहिए कि बिना राक्षस का विनाश किए देवता की प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। ऊषा या सरस्वती या पृथ्वी आदि देवियां तथा अनेक देवगंण राक्षसी भिवत से कुछ भी सापेक्षता नहीं रखते । वैदिक देवताओं में इन्द्र ही प्रधानतः राक्षसों के संहारक हैं। इसलिए यह कहना संगत नहीं है कि देवता के अस्तित्व के लिए दानव का होना अनिवार्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कल्याणकारिणी विभृति शाश्वत सत्ता है। किसी में सौंदर्य की, किसी में बुद्धि की, किसी में लोक-हित की, किसी में पौरुष की और किसी में द्रव्य की विशेषता समन्वित पाकर उसकी उपासना की गई। यह निर्देश जैसे प्रकृति का ही था और राक्षसी या अनिष्ट-सत्ता का उन्मुलन भी संकल्प विकल्पात्मक वृद्धि-विकास से रहित पूर्ण प्राकृतिक ही अंकित किया गया । इसलिए वैदिक धर्म शाश्वत मानव धर्म कहा जाता है जिसका पालन करता हुआ मनुष्य प्रति क्षण स्वस्थ और सुखी रहता है। मानव-जीवन की यह व्यापक व्यवस्था ही मेरे विचार से वैदिक-कालीन सर्वश्रेष्ठ आदर्श और वैदिक सभ्यता की सर्वोत्कृष्ट देन है।

देवता या प्रिय वस्तु की उपासना में आर्यगण अपने सर्व कर्म समिपत करते थे; इसलिए वे सहज ही कर्म-बंधन से विनिर्मुक्त हो सके। प्रकृति की ही पाठशाला में शिक्षित होकर वे द्विधा बुद्धि का अंकुशपूर्ण भार वहन करने से विरत रह सके। शत-प्रतिशत खुले मैदान में संस्कृति सब ओर दौड़ लगा सकी। ग्रायों की देवोपासना का रहस्य अब तक यथेष्ट स्पष्ट नहीं हो सका है। विना इसका स्वरूप समभे हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि संपूर्ण पर-वर्ती विकास इसी पर अवलंबित है। किसी एक देवता को ही लेकर वेदों में उसका वृत्तांत देखिए। उदाहरणार्थ इंद्र को ही लीजिए। यह इन्द्र-बल वीर्य या उत्साह का प्रतीक देवता है। इस देवता का विकास किस रूप में हुआ, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२४ :: नये निवंध

यह अभी वैदिक विद्वान निर्णय नहीं कर सके। इतिहासज्ञ इन्द्र को तत्का-लीन आर्य महापुरुष या सम्राट मानते हैं। इसने राक्षसों या शत्रुओं का नाग कर अनेक हितकारी कार्य किए। मालूम होता है, इन्द्र की आरंभिक उपासना इसी रूप में हुई। आगे चलकर जब यह उपासना अधिक बढ़ी, तब दे एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति के प्रतिनिधि वने जो आयों को इष्ट यी और इस नवीन रूप में भी वे शक्ति या पौरुष के ही प्रतिनिधि वने रहे। पर्वतों से युद्ध कर उनमें रुकी हुई जलधारा को प्रवाहित करना वज्रधारी इंद्र का ही कार्य माना गया। और आगे चलकर जब समय की लंबी अवधि पार कर जन-समाज इन्द्र को अधिक ऊपर छोड़ आया, तब इन्द्र की सत्ता स्वर्गीय हो गई-वे स्वर्ग में निवास करने लगे। वहां भी वे देवताओं के प्रधान या सुर-पति के रूप में सम्मानित हुए। दीर्घकाल के पश्चात् जब इन्द्र का आदिम स्वरूप जनता के स्मृति-पटल से लुप्त होने लगा और इन्द्र अप्सराओं के अलाड़े में आमोद-प्रमोद करने वाले व्यक्ति रह गए, तब इन्द्र की उपासना वंद करने के लिए श्रीकृष्ण ने उपदेश किया। उस समय इन्द्र की पूजा रूढ़ हो गई थी। इन्द्र का तत्त्व विस्मृत हो गया था, उसके पुनरुद्धार का कार्य श्रीकृष्ण ने किया। उन्होंने गोवर्धन-पूजा के बहाने पुनः वास्तविक बल-वीर्य और ग्रात्म-निर्मरता की वह शिक्षा दी जो इन्द्र की प्राथमिक शिक्षा थी। इस प्रकार इन्द्रत्व पुनरुज्जीवित और जागृत किया गया, यद्यपि इन्द्र नाम का महत्त्व जाता रहा। नाम-रूप वदलकर इन्द्र की शाश्वत सत्ता भार-तीय जीवन-विकास का अंग बनी रही। आज जब इन्द्र की प्रत्यक्ष सत्ता की कोई स्मृत्ति नहीं है, तब स्वामी दयानन्दजी ने इन्द्र को साक्षात् ईश्वर या निराकार का तत्त्व मान लेने का संदेश सुनाया है। उनका कहना है कि इन्द्र सुष्टि का उत्पन्न करने वाला, परमिता है। प्राणायामपूर्वक उसका घ्यान करना चाहिए। उसकी स्तुति विशेषणों से रहित अथवा निर्विशेष होनी चाहिए। जो इन्द्र प्रत्यक्ष स्वरूप आरंभ होकर वेदों में पूजित हुए और जो परवर्ती काल मे भी अपने वीरत्व गुण के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें स्वामी दया-नन्दजी ने यह ग्राकृति या आकृतिहीनता प्रदान की है। यह नवीन वेद-व्याख्या आदिम वैदिक विचारधारा से दूर जा पड़ती है।

वैदिक इन्द्र, जीवन की वास्तविक सत्ता से एकाकार होकर उनका

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वैदिक दर्शन: समग्र जीवन-दृष्टि:: २५

उन्तयन करते हैं; जबिक स्वामीजी उनकी सृष्टि-निरपेक्ष देवी सत्ता स्था-पित करना चाहते हैं। जीवन-प्रवाह से भिन्न एक ऐसी काल्प्रिक वस्तु को सृष्टि का संरक्षक और सर्वशक्तिमान मानने की प्रवृत्ति वेदों में नहीं पाई जाती। वेदों में तो जीवन ही एकमात्र तत्त्व है और देवता उसके उन्नायक हैं। देवता अनेक हैं और उनमें से एक-एक का समय-क्रम से परिवर्तन भी हुआ है। इन देवताओं में वे सभी विशेषताएं हैं जो एकत्र होकर मानव-जीवन की पूर्णता स्थापित करती हैं। इनके आकार-प्रकार और व्यक्तित्व में यद्यपि सब प्रकार के भेद हैं परन्तु वे प्राकृतिक भेद जो मानवीय विकास के लिए अनिवार्य हैं, एक मौलिक अभेद में अंतर्लीन हो जाते हैं।

एक ही चित्र के अनेक रंगों की भांति वे देवता छाया-प्रकाश की भिन्न-भिन्न मात्राएं व्यक्त करते हैं। इनमें से कोई अत्यंत प्रत्यक्ष और स्थूलसत्ता की प्रतिमा, कोई उससे सूक्ष्म, कोई उससे भी सूक्ष्म है। कोई स्त्री-सौंदर्य, कोई पुरुष-सौंदर्य के प्रतीक, कोई पराक्रम के, कोई शील-सदाचार और कोई

तेज-ओज के प्रतिनिधि हैं।

उपर के उल्लेख के आधार पर संभवतः हम यह कहने के अधिकारी हैं। कि वैदिक संस्कृति कोई सापेक्ष वस्तु नहीं है, वरन् सम्पूर्ण हित की सत्ता ही है। इस हित की व्यापकता के संबंध मेंय ही कहना पर्याप्त होगा कि सहस्रों वर्षों के मानव-जीवन का विकास उसी के अंतर्गत है और आयें-जाति की धारणा तो यह है कि उन दिव्य-द्रष्टा वैदिक महिषयों ने शास्वत विकास का रहस्य ही उद्घाटित कर दिया है। उनकी निरूपित संस्कृति नित्य है, आनंद-स्वरूप और संपूर्णता के सहित है।

जैसा कि संस्कृति शब्द से ही सूचित होता है, इसकी मूल वस्तु कृति या किया है। प्रकृति में भी किया की ही प्रधानता पाई जाती है। यह सृष्टि-चक्र शाश्वत कियाचक्रही है। कियामात्र का समन्वय ही सांस्कृतिक समन्वय कहा जा सकता है। वैदिक आयों ने यह समन्वय किस प्रकार किया, यही देखना है। हम देखते हैं कि वे लायं प्रकृति से ही संरक्षणशील और विवेकवाक् थे; इसलिए आरंभ से ही वे अनिष्ट किया का परित्याग और इष्ट का संचय, संग्रह और स्तुति करने को उद्यत हुए। उन्होंने इस विस्तृत वस्तु-जगत का रहस्योदघाटन करने वाली अनेक विद्याओं की सृष्टि की। उनके CC-D. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२६:: नये निवंध

उद्योगों में सामूहिक प्रयास की छाप लगी हुई है। आरंभिक वैदिक संस्कृति से हम व्यक्तिया वर्ग की विभिन्नता नहीं पाते । आर्यों के सभी कार्यों की निर्णायिका प्राकृतिक चेतना ही थी, इसीलिए किसी प्रकार का द्विधा भाव उनमें दिखाई नहीं देता। जीवन की परिस्थिति में क्लेश की सत्ता को उन्होंने शक्ति से जीतने की चेष्टा की और जीता। इन्द्र देवता इस शक्ति स्रौर विजय के ही स्मारक हैं। प्राकृतिक विभूतियों से आदर और अनुराग, प्राकृ-तिक पदार्थों का अन्वेषण और अनुसंघान, प्राकृतिक ग्रनिष्टों का तिरस्कार और पराभव, यही आर्यों की आदिम संस्कृति कही जा सकती है। नवीन म्रनुभव प्राप्त करने की, नवीन प्रभोग सिद्ध करने की, नवीन विजय-लाभ करने की लालसा उनमें भरी हुई थी। यद्यपि यह सृष्टिचक क्रिया-मात्र है; परंतु वह अभिनव क्रियाओं का युग शिशु प्रकृति की विकासोन्मुख अवस्था की ओर संकेत कर रहा था; उसके यौवन की सूचना दे रहा था। उस काल में जीवन का सारा आनंदोल्लास प्रत्यक्ष हुम्रा था; प्रकृति के अंग-अंग खिल उठे थे। आयों ने उन संपूर्ण अंगों को एक-एक कर देखा, किंतु उनमें कहीं कोई वैषम्य न पाया। जड़, चेतन, स्थूल, अस्थूल; सभी एक अनुपम सौंदर्यः से ओत-प्रोत दिखाई दिए। केवल प्रकृति में जो अप्राकृतिक था, दुरूह था, अनिष्ट था; म्रार्यगण उसी के एक मात्र संहारक हुए। बादाम के कड़े छिलके को फोड़कर खाना ही नियम है। अनिष्ट की सत्ता को दूर कर देना ही संस्कृति है।

यह इष्टानिष्ट-विवेक आयों ने प्राकृतिक प्रेरणा, सहज बुद्धि या व्यापक वेतना के द्वारा प्राप्त किया था; इसलिए उनकी संस्कृति भी पूर्ण प्राकृतिक हो सकी। व्यक्तिगत मनुष्य-स्वभाव की परीक्षा और विकास की पहचान सामूहिक किया-कलाप और रीति-नीति; प्राकृतिक आवश्यकताओं का ध्यान और प्राकृतिक मेदों की परख और समन्वय; विस्तृत जगत् के रहस्यों का परिचय और मानव-हित के लिए उसका उपयोग—ये सभी संस्कृति की रचनात्मक चेष्टाएं मूल वैदिक विचठरणा में उपस्थित हैं। फलतः मनुष्य को किसी मार्ग-विशेष से चलने के लिए बाध्य न कर लक्ष्य-लक्ष्य जीवनो-पाय स्वीकार करना वैदिक संस्कृति की विशेषता हुई। तो भी यदि पूछा जाय कि वह एक वस्तू क्या है जिसके आधार पर वैदिक संस्कृति की रूपरेखाः CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वैदिक दर्शन: समग्र जीवन-दृष्टि:: २७.

गठित हुई या कम-से-कम उसकी प्रमुख आकृति का निर्माण हुआ, तो निस्संदेह वह वस्तु देवता के लिए सर्व-कर्म-समर्पण की साधना ही कही जाएगी। इस साधना में त्याग, सिहण्णुंता, क्रियाशीलता, बुद्धि की दृढ़ता आदि वे सभी गुण सिन्तिहत हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में प्रचुरता से प्राप्त होता है। विकास का यही प्रधान उपाय वेदों में प्रदर्शित किया गया है। यह संपूर्ण तपस्या देवताध्रों के लिए करने की व्यवस्था इसलिए चलाई गई कि संस्कृति एक केंद्र में स्थित हो और युगों-युगों में उसकी स्मृति जागृत रहे। विकास का मार्ग दिव्य शक्तियों के आधित कर देने से सत्यकार्य की अधिक प्रवृत्ति होने की संभावना थी। क्रिया के अंकुश, अभिमान, संकल्प-विकल्प आदि भी उत्पन्त न हों और संपूर्ण शुभ का एक स्थान पर समाहार भी हो सके, दोनों ही लक्ष्य इससे सिद्ध हए।

जैसे-जैसे मनुष्य की तपस्या के आख्यान वढ़ने लगे भीर जगत् के अनेक क्षेत्रों और विभागों से उसके उदाहरण आने लगे, वैसे-वैसे देवताओं का स्व-रूप अधिकाधिक विशेषणों से संयुक्त होकर रहस्यमय होता गया। इतिहास की सभी उल्लेखनीय घटनाएं देवताओं के व्यक्तित्व में स्थान पाने लगीं। धीरे-धीरे उनकास्वरूप अनेकविध वार्ताओं से आच्छादित होने लगा। यद्यपि आयों ने उन-उन देवताओं के मूल व्यक्तित्व के अनुसार ही बहुविघ घटनाओं का संग्रथन किया; तथापि समय की बढ़ती हुई घटनावली के लिए वे देवता कहां तक पर्याप्त हो सकते थे ? परिणाम यह हुआ कि आख्यानों की अधि-कता के कारण देवताओं का व्यक्तित्व दुरूह और अज्ञेय हो उठा। यद्यपि वे सब आख्यान सांस्कृतिक विकास अथवा तपस्या-संवंधी ही थे; तथापि उनमें स्वतः इतनी अनेकरूपता आ गई कि उन्होंने देवताओं के साथ संयुक्त होकर उनका रूप अविज्ञेय बना दिया । आगे चलकर देवतागण उन-उन कथाओं के स्मारक मात्र रह गये। मनुष्य उनका अनुकरण करने के योग्य न रहे। इस प्रकार वैदिक देवताओं का आरंभ तो व्यक्तिगत, प्राकृतिक और नैतिक प्रवृत्तियों के प्रतीक रूप में हुआ, परंतु उनकी परिणति एक वृहत् सामूहिक संस्कृति के भारवाही के रूप में हो गई। आज जब हम देवताओं के चरित्रों को पढ़ते हैं तब उनमें कई प्रकार की विश्वंखलता और आचारहीनता भी प्राप्त करते हैं। कुछ लोग इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि महान्

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २६ : नये निवंध विम्तियां आचार की क्षुद्र शृंखलाओं को तोड़ डालती हैं; उत्कर्ष पूणं व्यक्तित्व का अर्थ ही है सामान्य मानवीय हिताहित की धारणाओं से ऊपर उठना; परंतु मेरे विचार से प्राकृतिक और नैतिक आचार ही संस्कृति का मेरुदंड है। इसी पथ पर चलकर मानव-व्यक्तित्व उच्चातिउच्च हो सकता है। देवता भी तभी तक देवता हैं, जब तक वे भी इसी पथ के पिथक हैं। उनकी सत्ता तब जीणं हो उठती है जब अनेक धाख्यायिकाएं उनसे जुड़-कर उन्हें एक अलौकिक स्वरूप प्रदान करती हैं। उस अवस्था में महत्त्व उन आख्यायिकाओं का रहता है, उस देवता को ही स्तुति मिलती है। वह मानवीय समस्याओं का कोई आदर्श नहीं होता, केवल अपना रहस्यमय व्यक्तित्व लेकर संस्कृति के संरक्षण का उपादान बना रहता है। तब उसकी सत्ता अति मानवीय या लोकोत्तर वन जाती है।

मैं यह नहीं कहता कि इस लोकोत्तर सत्ता का मनुष्य जीवन में कोई उपयोग नहीं; वह सत्ता तो युगों के जीवन को सुष्यवस्थित करती और सांस्कृतिक इतिहास की सामग्री बनकर सुरक्षित रहती है। परंतु किठ-नाई यह होती है कि हम उसकी यथार्थता न समभकर उसके तथाकथित कार्यों की अनुकृति करना चाहते हैं।

देवताओं की यह अतिमानवीय सत्ता एक ओर तो संस्कृति की अत्यंत विकसित अवस्था की सूचना देती है और दूसरी ओर उसके ह्रास की भी। विकास तो संस्कृति के अंतरंग या भाव का हुआ और ह्रास उसके विहरंग रूप या शरीर का। जैसे प्रौढ़ वय का मनुष्य प्रौढ़ता के साथ-साथ शैथिल्य की ओर बढ़ता जाता है, वैसी ही अवस्था संस्कृति की भी होती है। वह अवस्था संस्कृतिक इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूण है। जातियों का उत्थान या विनाश यहीं से आरंभ होता है। देश के दार्शनिक नेताओं के बुद्धि-वैभव की परीक्षा इसी समय होती है। साधारण जन-समाज अंतरंग या भाव की बात नहीं समझता, उसे तो वाह्य रूप ही चाहिए; किंतु वैदिक संस्कृति का बाह्य रूप तो शिथिल हो चला था; फलतः इस देश के दार्शनिकों ने जगत् के बाह्य रूप की निस्सारता का प्रचार आरंभ किया। उप-निषदों और गीता आदि में आत्म-तत्त्व की प्रधान शिक्षा दी गई। स्मरण क्लिंग भाविष्ठा की वहा रूप की निस्सारता का प्रचार आरंभ किया। उप-

वैदिकदर्शन : समग्र जीवन-दृष्टि : : २६

सांस्कृतिक स्थिति में हुआ था, तो भी बिना बहिरंग के जनसमाज का समाधान नहीं हो सका। परिणामस्वरूप वैदिक संस्कृति कुछ काल के लिए पिछड़ गई और इस देश से महात्मा बुद्ध के प्रभाव से नवीन बौद्ध संस्कृति का उदय हुआ। किंतु यह बात कदापि न भूलनी चाहिए कि वैदिक युग का अंतरंग सांस्कृतिक विकास अक्षुण्ण बना रहा। इसी प्रकार आयं संस्कृति की धारा अटूट रूप से ही बहती रही, यद्यपि ऐतिहासिक कारणों से उनकी बेद-कालीन प्रांजल और प्रशस्त गित में विक्षेप भी पड़े; बौद्धों ने समायो-जित सांस्कृतिक रक्षा का कार्य कम नहीं किया और अपनी अपूर्व प्रतिभा से उन्होंने इस देश के जातीय जीवन को वह संजीवनी शक्ति दी जिसके विना 'यूनान, मिस्न, रोमां सब मिट गए जहां से, बाकी है जग में अब भी, नामोनिशां हमारा' की उक्ति चरितार्थ न होती।

किंतु ऊपर के वक्तव्य का यह अर्थ नहीं है कि उपनिषदों के आम तत्त्व का प्रचार कर वैदिक ऋषियों ने देव-संस्कृति का अंत कर दिया। हमारा सर्वोत्कृब्ट दर्शन संस्कृति का विघातक कैसे हो सकता है ? निर्जीव रूढ़ियों के परिवर्तन के लिए संस्कृति देहांतर प्राप्ति की आवश्यकता थी; एतदर्थ उन आर्य मनीपियों ने कुछ भी मोह नहीं किया, और उस उच्चातिउच्च तत्त्व की शिक्षा दी जो नितांत अविनश्वर है। वेदांत दर्शन के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि संसार से संबंघ छोड़ देने पर ही इसकी साघना की जा सकती है। परंतु वेदांत के मैं दो प्रधान उद्देश्य मानता हूं: एक तो देवता तत्त्व या मूल वैदिक संस्कृति के प्रति जन-समाज की बढ़ती हुई भ्रांति को दूर करना और दूसरे, एक परमोत्कृष्ट तत्त्व की घोषणा कर उखड़ती हुई संस्कृति को नवजीवन प्रदान करना । ये दोनों ही कार्य भारतीय इतिहास में अपूर्व महत्त्व रखते हैं। हम कह चुके हैं कि वैदिक देवता, जो आरंभ में हित के प्रयत्नस्वरूप ही थे, आगे चलकर अत्यधिक भारप्रस्त हो गए। वैदिक समाज, जो आरंभ में कियाशील था, आगे चलकर उसी अनुपात में अनु-करणशील होने लगा। संस्कृति, जी उत्थानमूलक थी, प्रसरणशील होने लगी । स्तुतियां, जो पहले रूप-प्रधान थीं, अब भाव-प्रधान होने लगीं । उद्भावना का स्थान संरक्षण ने ले लिया। यह परिवर्तन तो समय की स्यास्त्रिक्षा प्रति हो रहा था, पर इसके कारण विकास की गति मंद न पड़ जाए, उसकी दिशाएं विस्मृत न हो जाएं, यह आशंका हो रही थी; इसलिए हित-तत्त्व या संस्कृति की एक नवीन व्याख्या आत्म-सत्ता या आनंद की संज्ञा से की गई। आत्मा एक नित्य-तत्त्व कहकर उद्घोषित हुआ।

सामृहिक आनंद की घारणा ही वेदांत आत्मसत्ता के मूल में है; परंतु मैं यही नहीं मानता कि इसकी साधना जंगल में रहकर ही हो सकती है। इस आत्मतत्त्व के अंतर्गत तो साधारण-से-साधारण सांस्कृतिक मनोभाव भी आ सकते हैं और संसार-त्यागी महात्माओं की ऊंची-से-ऊंची साधनाएं भी आ सकती हैं। जो विद्या अपनी प्रिय वस्तु की भावना में अपने को भूल जाती है वही तो श्रेयस्कर है। वेदों का प्राकृतिक विकास का मार्ग यही है। किया-मात्र का मूल्य उस आनंद में ही है जिसकी वह सृष्टि करती है। उसका स्वतः कोई मूल्य नहीं है। क्रिया की स्तृति नहीं की जाती, स्तृति तो देवता की की जाती है, जो आनंद-स्वरूप है। स्तृति तो संस्कृति की की जाती है, जो व्यक्ति में तपस्या रूप से और समूह में आनंद रूप से प्रतिफलित होती है। ऋियाओं की सापेक्षता से भ्रम उत्पन्न होता है। कियाएं आनंद में प्रवृत्त करने के लिए भी हो सकती हैं, निरानंद से निवृत्त करने के लिए भी हो सकती हैं; इसलिए वे प्राय: द्विधा-भाव उत्पन्न कर देती हैं। इस प्रकार के भ्रामक विपर्ययों से बचने के लिए ही चेतन आत्म-तत्त्व की प्रतिष्ठा की गई, और वह दोरंगी दुनिया उस विवे-चन से अलग रखी गई। फिर किसी विशेष किया-चक्रया आचार-क्रम का निरूपण और भी कई प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित करता है, जिनका उल्लेखकरना यहां आवश्यक नहीं। प्राकृतिक अनुभूतियों की सत्ता स्वीकार कर उन्हों का परिष्कार करना आत्मिक साधना की परिपाटी कही जा सकती है। वेदों में यह परिष्कार जिस व्यापक और सर्वतोमूखी रूप में किया गया; दु:ख के उच्छेद और सुख की समृद्धि के जितने व्यवस्थित उपाय वैदिक युग में किए गए, शायद ही कभी किए गए हों या किए जाएं। इसलिए वैदिक संस्कृति पर हमें इतना गर्व है। इस वैदिक संस्कृति का पूर्ण परिपाक वेदांत में हुआ। इसीलिए हमें उसका इतना गौरव है।

.

#### सोना

#### महादेवी वर्मा

सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉ॰ घीरेन्द्रनाथ वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, "गत वर्ष अपने पड़ौसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं। परंतु अब मैं अनुभव करती हूं कि सघन जंगल से संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए।

"क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी ? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी हूंगी, क्योंकि आप जानती हैं, मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है, आपके यहां उसकी भली-भांति देखभाल हो सकेगी।"

कई वर्ष पूर्व मैंने यह निश्चय किया था कि अव हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए विना इस कोमल-प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है।

सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैवावावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा-सा मुंह और वड़ी-बड़ी पानीदार आंखें। देखती थीं तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वाले की आंखों में कौंघ जाती थी। सब उसके CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३२ :: नये निबंध

सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय वन गए।

परंतु उस वेचारे हरिण-शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है, जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लंभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के महार्घ मोती की।

निर्जीव वस्तुओं से मनुष्य अपने शरीर का प्रसाघन मात्र करता है, अतः उनकी स्थिति में परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ कथनीय नहीं रहता। परंतु सजीव से उसे शरीर या अहंकार का जैसा पोषण अभीष्ट है, उसमें जीवन-मृत्यु का संघर्ष है जो सारी जीवन-कथा का तत्त्व है।

जिन्होंने हरीतिमा में लहराते हुए मैदान पर छलांगें भरते हुए हिरनों के झुंड को देखा होगा, वही उस अद्मुत, गितशील सौंदर्य की कल्पना कर सकता है मानो तरल मरकत के समुद्र में सुनहले फेनवाली लहरों का उद्दे-लनहो। परंतु जीवन के इस चल सौंदर्य के प्रतिशिकारी का आकर्षण नहीं रहता। मैं प्रायः सोचती हूं कि मनुष्य, जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजन कैसे कहता है।

मनुष्य मृत्यु को असुंदरही नहीं अपिवत्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीयजन का शव भी उसके निकट अपिवत्र, अस्पृश्य तथा भयानक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपिवत्र और असुंदर है तब उसे बांटने घूमना क्यों अपिवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, यह मैं समझ नहीं पाती।

आकाश में रंग-विरंगे फूलों की घटाओं के समान उड़ते हुए और वीणा, वंशी, मुरज, जलतरंग आदि का वृंदवादन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य ने वंदूक उठाई, निशाना साधा और कई गाते-उड़ते पक्षी घरती पर ढेले के समान आ गिरे। किसी की लाल-पीली चोंच वाली गर्दन टूट गई है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए हैं और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए हैं। क्षत-विक्षत रक्तस्नात उन मृत-अर्घमृत लघु गातों में न अब संगीत है न सौंदर्य, परंतु तब भी मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठती है।

पक्षीजगत में ही नहीं, पशुजगत में भी मनुष्य की घ्वंसलीला ऐसी ही निष्ठुर है। पशुजगत में हिरन जैसा निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं है,

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri सोना ः ३३

उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि हैं। परंतु इसका भी गतिमय, सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। मानव को, जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा और विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण क्यों?

वेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजनिष्ठयता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव-समाज में आ पड़ी थी।

प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग-समूह शिकारियों की आहट से चौंककर मागा, तब सोना की मां सद्ध:-प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्यःजात मृगशिश तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दिए।

पता नहीं, दया के कारण या कौतुकप्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदय गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला-पिलाक्र दो-चार दिन जीवित रखा।

सुस्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षावस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछनीय तो था ही, उसके वचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, वकरी का दूध आदि सव-कुछ एकत्र करके, उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ।

उसका मुख इतना छोटा-साथा कि उसमें शीशी का निपल समाता ही नहीं था, उस पर उसे पीना भी नहीं आता। फिर घीरे-घीरे उसे पीना ही नहीं दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते-फांदते हुए भी भिक्तन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चिकत आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो।

उसने रात में मेरे पलंग के पाये से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहां गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंघेरा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही वह वाहर निकलती।

उसका दिनभर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही; परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन वन गई जिसके विना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था।

दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर-वाहर निरीक्षण करती। सबेरे छात्रावास में विचित्र-सी कियाशीलता रहती है, कोई छात्रा हाथ-मुंह घोती है, कोई वालों में कंघी करती है, कोई साड़ी वदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान कर भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्मसंकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का वड़ा-सा टीका लगा देती, कोई पूजा के बताशे खिला देती।

मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं नौकर-चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ-न-कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे विस्कृट को छोड़कर कम खाद्य-पदार्थ पसंद थे।

छात्रावासं का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूव चरती और कभी उस पर लोटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल, रोटी आदि उसका भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सटजी ही अधिक भाती थी।

घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के भैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्राओं के समान ही कक्षाओं के भीतर-बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती।

्लचे छोद्रेन बन्ते अधिक विषय है। इस विकास के साम स्टेसिक कर के साम के कि कार्य

सोना :: ३४

अवकाश रहता था। वे पंक्तिबढ़ खड़े होकर सोना-सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सरकस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में वच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती।

मेरे प्रति स्नेह-प्रदर्शन के कई प्रकार थे। वाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना नहीं रहती थी।

भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुप-चाप खड़े होकर चोटी ही चवा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चिकत आंखों में ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती।

कवि-गुरु कालिदास ने अपने नाटक में मृगी, मृग-शावक आदि को इतना महत्त्व क्यों दिया है, यह हिरन पालने के उपरांत ही ज्ञात होता है।

पालने पर वह पशु न रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत शून्य को तो भर देता है, परंतु खीझ उत्पन्न करने वाली जिज्ञासा से उसे वोझिल नहीं बनाता। यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य से केवल नेत्रों से बात कर सकता तो बहुत से विवाद समाप्त हो जाते, परंतु प्रकृति को यह अभीष्ट नहीं रहा होगा।

संभवतः इसी से मनुष्य वाणी द्वारा परस्पर किए गए आघातों और सार्थक शब्दभार से दवे हुए अपने प्राणों पर इन भाषाहीन जीवों की स्नेह-तरल दृष्टि का चंदन का लेप लगाकर स्वस्थ और आश्वस्त होनाः चाहता है।

पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची-नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं, यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो.

CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

३६ :: नये निबंध

अनेक विद्यार्थिनियों की भारी-भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना-देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी।

यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परि-

स्थिति से प्रभावित होना, उसके लिए संभव ही नहीं था।

कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा में परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गद्गद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुवक जाता है।

पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालनेवाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चिकत आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालनेवाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा—मानो पूछता हो: क्या यह उचित है। यह केवल स्नेह पहचानता है, जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं।

मेरी बिल्ली गोघूली, कुत्ते हेमंत-बसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस नये अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और विल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते-पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते।

वर्ष-भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण-शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगें अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक वंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराववाला उतार-चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे बड़ी विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिची कुजलकोर के नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के टि. 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बल्वों में उजली विद्युत् का स्फुरण हो।

संभवतः अव उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति-संस्कार जगने लगाः था। प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। वासंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती। शंशव के साथियों और उसकी उछल-कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था, अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण अधिक हो जाते।

इसी वीच पलोरा ने भिक्तिन की कुछ अंघेरी कोठरी के एकांत कोने में चार वच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। एक-दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चिकत दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई।

एक दिन देखा, फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भिक्तन की कोठरी में निश्चित लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण चीं-चीं करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह भी थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर-उधर घूमने चली जाती थी।

संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सिम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर-पार चौकड़ी भरती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन, संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां लौट अर्ड़।

उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय: मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूं। उनकी देख-रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं होः CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti

३८ :: नये निबंध

पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी।

छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो चुके थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत-वसंत मेरी यात्रा और तज्जिति अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होल्डाल विछाकर उसमें विस्तर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंकने तथा ऋंदन की घ्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंभ देने लगते। यदि उन्हें वांध न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे-पीछे दौड़कर स्टेशन तक जा पहुंचते। परंतु जब मैं चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते।

सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था न प्रत्यावर्तन का; इसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था।

पैदल जाने-आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मा-वकाश समाप्त हो गया। २ जुलाई को लौटकर जब मैं वंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब विछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा।

गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ वैठी। हेमंत-वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की व्वित्यों से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहां है, पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी, चौकीदार एक-दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने विता बोले ही उसे दे डाला।

ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर-उधर कुछ खोजती-सी वह प्राय: कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी करे-हाल्लोतसाखें अक्टोन्स स्वाप्त स्व इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांघना आरंभ कर दिया था।

एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूल-कर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल घरती पर जा गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी।

सव उस सुनहले रेशम की गठरी-से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन-संकुलता में पली सोना की करुण कहानी का अंत हुआ।

सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है।

00

## फतहपुर सीकरी

### रघुवीर सिंह

संसार का सबसे बड़ा विजय-तोरण, वह बुलंद दरवाजा, छाती निकाले दक्षिण की ओर देख रहा है। इसने उन मुगल योद्धाओं को देखा होगा जो सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण की ओर बढ़े थे। इसने विद्वोही औरंगजेव की उमड़ती हुई सेना को घूरा होगा, और पास ही परा-जित दारा के स्वरूप में अकवर के आदशों का पतन भी इसे देख पड़ा होगा। अंतिम मुगलों की सेनाएं भी इसी के सामने होकर निकली होंगी। वे सेनाएं जिनमें नर्तं कियां और स्त्रियां भी रणक्षेत्र पर जाती थीं और रणक्षेत्र को भी विलास भूमि में परिणत कर देती थीं। यदि आज यह दरवाजा अपने संस्मरण कहने लगे, पत्थरों का यह ढेर बोल उठे, तो भारत के न जाने कितने अज्ञात इतिहास का पता लग जाए और न जाने कितनी ऐतिहासिक त्रुटियां ठीक की जा सकें।

यह एक विजय-तोरण है, खानदेश की विजय का स्मारक । किंतु यदि देखा जाये तो यह दरवाजा अकवर द्वारा भारतीय सम्यता पर प्राप्त की गई विजय का ही एक महान् स्मारक हैं। अकवर ने अपने हृदय की विशालता को इस दरवाजे की विशालता में व्यक्त किया है:

"यह संसार एक पुलिया है, इसके ऊपर से निकल जा, किंतु इस पर घर बनाने का विचार मन में न ला। जो यहां एक घंटा-भर भी ठहरने का इरादा करेगा वह चिरकाल तक यहां ही ठहरने को उत्सुक हो जाएगा। सांस्प्रिक्त जीवन तो एक घडी-भर का ही है; उसे ईक्वर स्मरण तथा

फतहपुर सीकरी :: ४१

भगवद्भिक्त में विता; ईश्वरोपासना के अतिरिक्त सव-कुछ व्यर्थ है, सव-कुछ असार है।

सांसारिक जीवन की असारता-संबंधी इन पंक्तियों को एक विजय-तोरण पर देखकर कुतूहल होता है। अकबर मानस-जीवन के रहस्य को ढूंढ़ निकालने तथा दो पूर्णतया भिन्न सम्यताओं का मिश्रण करने निकला था, किंतु वह वास्तिवक वस्तु तक नहीं पहुंच पाया, मृगतृष्णा के जल के नाई उन्हें ढूंढ़ता रहा और उसे अंत तक उनका पता न मिला। जीवन-भर अकबर भारतीय तथा मुस्लिम सम्यताओं के सम्मिश्रण का स्वप्न देखता रहा। यह एक सुखद स्वप्न था। अतः जब अकबर के उस मानव-जीवन-स्वप्न का अंत हुआ तब सम्यता की यह स्वप्निल विजय भी नष्ट हो गई और यह सम्मिश्रण केवल एक स्वप्न-वार्ता, नानी की एक कहानी-मात्र वन गया। बुलंद दरवाजा उसी सुखद स्वप्न की एक स्मृति है, एवं इसे विजय तोरण न कहकर 'स्वप्न-स्मारक' कहना अधिक उपयुक्त होगा।

उस दरवाजे से होकर, उस स्वप्न को याद करते हुए, हम एक आंगन में आ पहुंचते हैं, सामने ही दिखाई पड़ती है एक सुंदर क्वेत कब । वह उस साधु की समाधि है जिसने अपने पुण्य को देकर मुगल घराने को आरंभ में ही नष्ट होने से बचाया था'। अपनी सुंदरता के लिए, अपनी कला की दृष्टि से यह एक अनुपम-अद्वितीय कृति है। समस्त उत्तरी भारत के भिन्न-भिन्न धर्मानुयायी हिंदू-मुसलमान आदि प्रतिवर्ष इस कब पर खिचे चले आते हैं; वे सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीते-जी अकबर को भिक्षा द्री, क्या उसी व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में बैठी उनकी छोटी-सी इच्छा भी पूर्ण न कर सकेगी ?

और, सामने ही है वह मस्जिद, जो यद्यपि पूर्णतया मुस्लिम ढंग की है और जो अपनी सुंदरता के लिए भी बहुत प्रख्यात नहीं है, तथापि वह एक

**बादशाह बना ।** CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

४२ : : नये निबंध

१. प्रसिद्ध है कि शेख सलीम चिरती नामक एक सूफी फकीर के आशीष से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फकीर के नाम पर अकबर ने उस पुत्र का नाम सलीम रखा जो बाद में जहांगीर नाम से

ऐसी विशेषता के लिए विख्यात है जो किसी दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं हुई। इसी मस्जिद ने एक भारतीय मुसलमान सम्राट को उपदेशक के स्थान पर खड़ा होकर प्रार्थना करते देखा था। भारतीय मुस्लिम साम्राज्य के इतिहास में यह एक अनोखी-अद्वितीय घटना थी, और वह घटना इसी मस्जिद में घटी थी।

अकवर को सूझी थी कि इस्लाम धर्म की असहिष्णुता को मिटा दे, उसकी कठोरता को भारतीय सहिष्णुता की सहायता से कम कर दे। क्यों न वह भी प्रारंभिक खलीफाओं के समान स्वयं धर्माधिकारी के उच्चासन पर खड़ा होकर सच्चे मानव-धर्म का प्रचार करे। उसके साथी अबुल फजल और फैजी ने उसके आदर्श को सराहा। और उस दिन जब पूरी-पूरी तैयारियां हो गईं तब अकवर पूर्ण उत्साह के साथ उस उच्च सिहासन पर चढ़कर प्रार्थना करने लगा:

"उस जगत्-पिता ने मुझे साम्राज्य दिया। उसने मुझे बुद्धिमान, बीर और शिक्तशाली बनाया। उसने मुझे दया और घमें का मार्ग सुझाया, और उसी की कृपा से मेरे हृदय में सत्य के प्रति प्रेम का सागर हिलोरें मारने लगा। कोई भी मानवीय जिव्हा उस परम पिता के स्वरूप, गुणों आदि का पूरा-पूरा वर्णन नहीं कर सकती। अल्ला हो अकवर ! ईश्वर महान् है।"

अकवर ने स्वप्न देखा था, जिसमें वह एक महात्मा तथा नवीन धर्म-प्रचारक की तरह खड़ा उपदेश दे रहा था और उसकी समस्त प्रजा स्तब्ध खड़ी उसके संदेश को एकाग्रचित होकर सुन रही थी। किंतु जीवन की वास्तविकता की टक्कर खाकर उसका यह स्वप्न मंग हो गया; उसे प्रथम बार ज्ञात हुआ कि स्वप्नलोक भौतिक संसार से दूर एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य अपनी इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के साथ स्वच्छंदतापूर्वक खेल सकता है, किंतु उन इच्छाओं का भौतिक जगत् में कुछ भी स्थान नहीं है।

और, यह है उस अकबर का दीवान-ए-खास। बाहर से तो एक साधा-रण दुमंजिला मकान दीख पड़ता है ईकतु सचमुच में यह भारतीय कला का एक अद्मृत नमूना है। एक ही स्तंभ पर सारी ऊपरी मंजिल खड़ी है। उसे निर्माण करने में भारतीय कारीगरों ने बहुत बुद्धि लगाई होगी। अकबर के समग्र इस मकान में क्या होता था? इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद है कि यहां धार्मिक वाद-विवाद होते थे या नहीं। कुछ का कथन है कि इसी महान् स्तंभ पर वैठकर अकवर विभिन्न धर्मानुयायियों के कथन सुना करता था, और वे धर्मानुयायियों नीचे चारों ओर वैठे बारी-वारी से अपने धर्म की व्याख्या करते थे।

अकवर का मस्तिष्क विश्व-वंघुत्व तथा मानव-भ्रातृत्व के विचारों का पूर्ण आगार था। भिन्न-भिन्न धर्मों का भीषण संघर्ष देखकर उसके इन विचारों को भयंकर ठेस लगती थी, कठोर आघात पहुंचता था। कुछ ऐसे मूल तत्वों का संग्रह कर वह एक ऐसे मत को प्रारंभ करना चाहता था, जहां किसी भी प्रकार का वैपम्य न हो, जिसमें कोई धार्मिक संकीर्णता न पाई जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह विभिन्न घर्मानुयायियों के कथन सुना करता था। उस महान् स्तंभ की ही तरह 'ईश्वर एक है' इस एक सत्य पर अकवर ने दीन-ए-इलाही का महान् भवन निर्माण किया। ज्यों-ज्यों यह स्तंभ ऊपर चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसका आकार बढ़ता जाता है, और अंत में ऊपर पहुंचकर एक ऐसा स्थान आता है, जहां घर्मानुयायी समान अवस्था में भाई-भाई की तरह मिल सकें। उस महान् धर्म दीन-ए-इलाही में जा पहुंचने के लिए अकवर ने चार राहें बनाई जो हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और ईसाइयों को सीघे विश्व-वंघुत्व की उस विश्व परिधि में ले जा सकें।

यह दीवान-ए-खास एक तरह से अकवर के दीन-ए-इलाही का मूर्ति-मान स्वरूप है। बाह्य दृष्टि से यह एक साधारण वस्तु दीख पड़ती है; किंतु ब्यानपूर्वक देखा जाए तो यह अपने ढंग का निराला ही है। इसी भवन में दीन-ए-इलाही का प्रारंभ हुआ था और दीन-ए-इलाही के समान ही यह भवन एक परित्यक्त, उपेक्षित तथापि एक संपूर्ण आदर्श है।

दीवान-ए-खास के पास ही वह चौकोर चबूतरा है, जहां बादशाह अपनी सम्राज्ञियों तथा अपने प्रेमी मित्रों के साथ जीवित गोटों का चौसर खेला करते थे। प्रत्येक गोट के स्थान पर एक सुंदर दासी खड़ी रहती थी। पूर्णिमा की रात को जब समस्त संसार पर शीतल चांदनी छिटकी होती, उस समय उस स्थान पर चौसर का वह खेल कितना मादक रहा होगा।

इस स्वप्नलोक में एक स्थान वह भी है, जहां अकवर अपनी सारी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

४४ : : नये निबंध

श्रेष्ठता, अपने सारे सयानेपन को भूलकर कुछ समय के लिए आंख-मिचौनी खेलने लगता था। अकवर के वक्षस्थल में भी एक छोटा-सा हृदय घड़कता था। अपने महान् उच्च पद की महत्ता का भार निरंतर वहन करते-करते कई वार वह शैथिल्य का अनुभव करता था। आठों पहर सम्राट् रहकर मानव-जीवन से दूर गौरव और उच्च पद के ऊपर रेगिस्तान में पड़ा-पड़ा अकवर तड़पता था। उसका हृदय उन कृत्रिम वंघनों में जकड़ा हुआ फड़-फड़ाता था। इसी कारण जब उस भावुक हृदय में विद्रोहाग्नि धघक उठती थी, तब कुछ समय के लिए अपने पद की महत्ता तथा गौरव को एक ओर रखकर वह सम्राट् भी वालकों के उस सुखपूर्ण भोले-भाले संसार में घुस पड़ता था, जहां मनुष्य मात्र, चाहे वह राजा हो या रंक, एक समान है और सब साथ ही खेलते हैं। वालकों के साथ उनके उस अनोखे लोक में विचर कर अकवर वह जीवन-रस पीता था जिसके विना साम्राज्य के उस गुक्तम भार से दबकर वह कभी का इस संसार से विदा हो गया होता।

सीकरी का सीकर सूख गया, उसके साथ ही मुस्लिम साम्राज्य का विशाल वृक्ष भी भीतर-ही-भीतर खोखला होने लगा। करोड़ों पीड़ितों के तपतपाए आंसुओं से सींचे जाकर उस विशाल वृक्ष की जड़ें मुर्वा होकर ढीली हो गई थीं, अतः जब अराजकता, विद्रोह तथा आक्रमण की भीषण आंधियां चलने लगीं, युद्ध की चमचमाती हुई चपला चमकी, पराजय-रूपी वच्चपात होने लगे तब तो यह साम्राज्य-रूपी वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा, टुकड़े-टुकड़ें होकर बिखर गया, और उसके अवशेष, विलास और ऐश्वर्य का वह भव्य ईंधन, असहायों के निःश्वासों तथा शहीदों की भीषण फुंकारों से जलकर भस्म हो गए। जहां एक सुंदर वृक्ष खड़ा था, जो संसार में एक अनुपम वस्तु थी, वहां कुछ ही शताब्दियों में रह गए गंभीर गह्लर, उस वृक्ष के कुछ अधजले-श्रुलसे हुए यत्र-तत्र विखरे टुकड़ें तथा उस विशाल वृक्ष की मुट्ठी-भर भस्म। सीकरी के खंडहर उसी भस्म को रमाए खड़े हैं।

सब-कुछ सपना ही तो था ' 'देखते ही देखते विलीन हो गया। दो आंखों की यह सारी करामात थी। एकाएक झोंका आया, अकवर मानो सोते से जग पड़ा, स्वप्नलोक छोड़कर भौतिक संसार में लौट आया। Сक्वपन्त संग्राहोत सम्बद्धा स्वप्नलोक सी उजड़ गया ' ' और तब रह गई उनकी एकमात्र शेष स्मृति । किंतु दो आंखें —अकवर की ही आंखें-ऐसी थीं जिन्होंने यह सारा स्वप्न देखा था, जिनके सामने ही इस स्वप्न का सारा नाटक-कुछ काल के लिए ही न क्यों हो-एक संदर मनोहारी नाटक खेला गया था, "जिसमें अकवर स्वयं एक पात्र था, उस स्वप्नलोक के रंगमंच पर पूरी ज्ञान और अदा के साथ अपना पार्ट खेलता था। उन दो आंखों के फिरते ही, उनके बंद होने के बाद उस स्वप्न की रही-सही स्मृतियां भी लुप्त हो गईं जो एक समय सच्ची घटना थी, जो बाद में स्वप्नमात्र रह गया था, आज उसका कुछ भी शेष न रहा । अगर कुछ वाकी बचा है तो केवल वह सुनसान भग्न रंगमंच, जहां वह दिव्य स्वप्न आया था, जहां जीवन का यह अद्मुत रूपक खेला गया था, जहां कुछ काल के लिए वह महान् भारत-विजयी सम्राट् अपनी महत्ता को भूलकर, अपने गौरव को ताक पर रखकर, एक साधारण मानव वन जाता ्या, रंगरेलियां करता या, वालक की तरह उछलता था, जीवन के साथ आंखिमचीनी खेलता था और अमरत्व के सपने देखता था। सीकरी ही वह स्थान है जिसे देखकर मालूम होता है कि मनुष्य कितना ही महान् और बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी भी छाती में एक कोमल भावुक हृदय घड़कता है, उस दिल में भी अनेक वार आकांक्षाओं के भीषण संग्राम होते हैं, ऐसे पुरुष को भी मानवी दु:ख-ददं, सांसारिक कामनाएं तथा भौतिक वासनाएं सताती हैं।

शताब्दियां बीत गईं और आज भी सीकरी के वे सुंदर रंगीले खंडहर खड़े हैं। उस नवजात शिशु नगरी ने केवल पंद्रह वर्ष ही प्रृंग।र किया, और फिर उसके प्रेमी ने उसे त्याग दिया, उसने उसे ऐसा मुला दिया कि कभी भूल से भी लौटकर मुंह नहीं दिखाया। अकवर के समय में ही उसने वैभव को त्यागकर विघवा-वेश पहन लिया था और अकबर की मृत्यु होते ही तो सव-कुछ लुट गया, हृदय विदीणं हो गया। भारत-विजेता, मुगल साम्राज्य के निर्माता, भहान् अकबर की प्यारी नगरी का निर्जीव शरीर शताब्दियों से पड़ा घूलि-घूसरित हो रहा है।

6 6

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## यथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा

#### राहुल सांकृत्यायन

शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी वतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय बनाया। व्यासिशव्य जेमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना । पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की भी वस्तु नहीं है, आखिर छह शास्त्रों के रचियता छह आस्तिक ऋषियों में आघों ने ब्रह्मा को घता बता दी है। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी । घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। कहा जाता है, ब्रह्मा ने सृष्टि को पैदा, घारण, और नाश करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। पैदा करना और नाश करना दूर की वार्ते हैं, उनकी यथार्थता सिद्ध करने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है, न अनुमान ही। हां, दुनिया के घारण की वात तो निश्चय ही ब्रह्मा के ऊपर है, न विष्णु के और न शंकर ही के ऊपर। दुनिया—दु:ख में हो चाहे सुख में---सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती, बागबानी तथा घर-द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था, जाड़े में यदि इस जगह था तो गिमयों में वहां से दो सी कोस दूर।

आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़-फाड़कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यथातो घुमक्कड्-जिज्ञासा : : ४७

वस्तुत: तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सव-कुछ करते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डारविन का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव बंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बिल्क सारे विज्ञानों को ही उससे सहायता मिली। कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डारविन के प्रकाश में शिक्षा वदलनी पड़ी। लेकिन, क्या डारविन अपने महान् आविष्कारों को कर सकता था, यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता?

में मानता हूं, पुस्तकें भी कुछ-कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और स्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा-कथाओं से आपको उस वंद से मेंट नहीं हो सकती, जोकि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक-से-अधिक यात्रा-पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे अंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। घूमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विमूति है ? इसी-लिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाव के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की धुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरिंगज नहीं चाहेंगे कि वह खून के रास्ते को पकड़े, किंतु अगर घुमक्कड़ों के काफिले न आते-जाते, तो सुस्त मानव-जातियां सो जातीं और पशु से ऊपर नहीं उठ पातीं । आदिम घुमक्कड़ों में से आयों, शकों, हूणों ने क्या-क्या किया, अपने खूनी पथों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इति-हास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तुरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापाखाना, दिग्दर्शक चश्मा यही चीजें थीं जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान-युग का आरंभ कराया, और इन चीजों को वहां ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे।

कोलंबस और वास्को-द-गामा, दो घुमक्कड़ ही थे, जिन्होंने पश्चिमी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

४८ : : नये निवंध

देशों के आगे वढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन-सा पड़ा था। एशिया के कूप-मंडूकों को घुमक्कड़ी घर्म की महिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। दो शदाब्दियों पहले तक आस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता का वड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं आई, कि जाकर वहां अपना झंडा गाड़ देते। आज अपनी ६० करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दवी जा रही है, और आस्ट्रेलिया में एक करोड़ भी आदमी नहीं हैं। आज एशियायियों के लिए आस्ट्रेलिया का द्वार वंद है, लेकिन दो सदी पहले वह हमारे साथ की चीज थी। क्यों भारत और चीन आस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए ? इसलिए कि वे घमक्कड़ी घमं से विमुख थे, उसे भूल चुके थे।

हां, मैं इसे मूलना ही कहूंगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े-बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे, जिन्होंने दक्षिण-पूरब में लंका, वर्मा, मलाया, यबद्वीप, स्याम, कंबोज, चम्पा, बोर्नियों और सेलीवीज ही नहीं, फिलीपाईन तक का घावा मारा था, और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलेंड और आस्ट्रेलिया भी वृहत्तर भारत के अंग वनने वाले हैं, लेकिन कूपमंड्कता तेरा सत्यानाश हो! इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश करना शुरू किया, कि समुंदर के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है, उसे छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। इतना वतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ी धर्म कितनी आवश्यक चीज है? जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया, वह चारों फलों का भागी हुआ, और जिसने उसे दुराया, उसके लिए नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर घुमक्कड़ी धर्म को मूलने के कारण ही हम सात शताब्दियों तक घक्का खाते रहे, ऐरे-गैरे जो भी आए, हमें चार लात लगाते गए।

शायद किसी को संदेह हो कि मैंगे इस शास्त्र में जो युक्तियां दी हैं, वे सभी लौकिक तथा शास्त्र-अग्राह्म हैं। अच्छा तो धर्म से प्रमाण लीजिए! दुनियां के अधिकांश धर्मनाशक घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार-विचार, बुद्धि औं अतिर्ह्णाह्म अहार सिंह सुद्धि सुर्मित हो सिंह सुर्वे सुर्मित हो सिंह सुर्वे सुर्मित हो सुर्वे सुर्मित हो सिंह सुर्वे सिंह सुर्वे सुर्मित हो सिंह सुर्वे सुर्वे सुर्मित हो सिंह सुर्वे सुर्मित हो सिंह सुर्वे सुर्वे सुर्वे सुर्मित हो सिंह सुर्वे सिंह सुर्वे सुर्मित हो सिंह सुर्वे सुर्वे सुर्वे सिंह सुर्वे सुर्व

वह भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्षा के तीन मासों को छोड़कर एक जगह रहना वे पाप समझते थे। वे अपने-आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बिल्क आरंभ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था—"चरथ भिक्खवे! चारिक" जिसका अर्थ है—भिक्षुओ ! घूमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता हैं ? क्या उन्होंने पश्चिम में मकदूनिया तथा मिस्र से पूरव जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में वाली और वांका के द्वीपों तक को राँदकर रख नहीं दिया ? जिस बृहत्तर भारत के लिए हरेक भारतीय को उचित अभिमान है, क्या उसका निर्माण इन्हों घुमक्कड़ों की चरण-घूलि ने नहीं किया ? केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ों की चरण-घूलि ने नहीं किया ? केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ों को जरणा दी, बिल्क घुमक्कड़ों का जोर बुद्ध से एक-दो शताब्दी पूर्व भी था, जिसके कारण ही बुद्ध जैसे घुमक्कड़-राज इस देश में पैदा हो सके। उस बक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियां तक जम्बू वृक्ष की शाखा से अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखातीं, बाद में कूपमंडूकों को पराजित करतीं सारे भारत में मृक्त होकर विचरा करती थीं।

कई-कई महिलाएं पूछती हैं—क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं, क्या उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए ? इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जाने वाला है, किंतु यहां इतना कह देना है कि घुमक्कड़ी धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है, जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान न हो । स्त्रियां इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष । यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए । घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने बहुत-से बंधन नारी के रास्ते में लगाये हैं । बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था।

भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़राज थे। घुमक्कड़ी घर्म के आचरणमें छोटी-से-बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था— घर-द्वार और-नारी-संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colection Digitized by eGangotri

५०: : नये निबंध

0152,60c N3

दिया था। "करतल-भिक्षा, तर्रतल वोसः" तथा दिग-अंबर को उन्होंने इसीलिए अपनाया था कि निद्वंद्व विचरण में कोई बाघा न रहे । क्वेतांवर बंधु दिगंबर कहने के लिए नाराज न हों। वस्तुतः हमारे वैशालिक महान् वूमक्कड़ कुछ वातों में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ वातों में क्वेतांवरों के उल्लेख के अनुसार । लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदायों और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं कि भगवान् महावीर दूसरी-तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते हुए पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वुद्ध और महावीर से वढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है, तो मैं उसे केवल दंभी कहूंगा। आजकल कुटिया का आश्रम वनाकर तेली के वैल की तरह कोल्हू से वंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा, घुमक्कड़ी को त्यागकर यदि महापुरुष बना जाता, तो फिर ऐसे लोग गली-गली में देखे जाते । मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूं कि वे ऐसे मुलम्मेवाले महात्माओं और महापुरुषों के फेरे से बचे रहें। वे स्वयं तेली के वैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा वना रखेंगे।

वृद्ध और महावीर जैसे सृष्टिकर्ता ईव्वर से इनकारी महापुरुषों की घुमक्कड़ी की बात से यह नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईव्वर के भरोसे गुफा या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते हैं। यदि ऐसा होता तो साक्षात् ब्रह्मस्वरूप शंकराचार्य क्यों भारत के चारों कोनों की खाक छानते फिरे ? शंकर को शंकर किसी ब्रह्म ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला था यही घुमक्कड़ी धमं। शंकर बराबर घूमते रहे—आज केरल देश में थे तो कुछ ही महीने बाद मिथिला में और अगले साल कश्मीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग में। शंकर तरुणाई में ही शिव-लोक सिधार गए, किंतु थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ तीन भाष्य नहीं लिखे, बल्क अपने आचरण से अनुयापियों को वह घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गए कि आज भी उसके पालन करने वाले सैकड़ों मिलते हैं। वास्को-द-गामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मास्को और योरप तक पहुंच-थे अस्वके श्राहर्सी क्रिक्स सिर्फ सिर्फ पहुंच परत्न जाती हैं। वास्को-द-गामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मास्को और योरप तक पहुंच-थे अस्वके श्राहर्सी क्रिक्स सिर्फ सिर्फ पहुंच परत्न जाती हैं। वास्को-द-गामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मास्को और योरप तक पहुंच-थे अस्वके श्राहर्सी क्रिक्स सिर्फ सिर्फ

थे, बिल्क उनमें से कितनों ने जाकर वाकू (रूस) में धूनी रमाई। एक ने पर्यटन करते हुए बोल्गा तट पर निजीनो-बोग्राद के महामेले को देखा। फिर क्या था, कुछ समय के लिए वहीं डट गया और उसने ईसाइयों के भीतर कितने ही अनुयायी पैदा कर लिए, जिनकी संख्या भीतर-ही-भीतर बढ़ते-बढ़ते इस शताब्दी के आरंभ में कुछ लाख तक पहुंच गई थी।

रामानुज, मध्वाचायं और दूसरे वैष्णवाचायं के अनुयायी मुझे क्षमा करें, यदि मैं कहूं कि उन्होंने भारत में कूप-मंडूकता के प्रचार में वड़ी सर-गमीं दिखाई। मला हो रामानंद और चैतन्य का जिन्होंने कि पंक के पंकज वनकर आदिकाल से चले आते महान् घुमक्कड़ी धमें की फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु. दितीय श्रेणी के बहुत-से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए। ये वेचारे वाकू की बड़ी ज्वालामाई तक कैसे जाते, उनके लिए तो मानसरोवर तक पहुंचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मांस-अंडे से छू जाने पर भी धर्म का चला जाना, हाड़-तोड़ सर्दी के कारण हर लघु शंका के वाद वर्फील पानी से हाथ धोना और हर महाशंका के वाद स्नान करना तो यमराज को निमंत्रण देना होता, इसीलिए बेचारे फूंक-फूंककर ही घुमक्कड़ी करसकते थे। इसमें किसे उच्च हो सकता है कि शैव हो या वैष्णव, वेदांती हो या सदांती, सभी को आगे वढ़ाया केवल घुमक्कड़ी धर्म ने।

महान् घुमक्कड़ी घर्म ! वीद्ध घर्म का भारत से लुप्त होना क्या था कि तव से कूप-मंडूकता का हमारे देश में वोलवाला हो गया। सात शता-व्यियां वीत गईं, और इन सातों शताब्दियों में दासता और परतंत्रता हमारे देश में पैर तोड़कर वैठ गई, यह कोई आकस्मिक वात नहीं थी। लेकिन समाज के अगुओं ने चाहे कितना ही कूप-मंडूक बनाना चाहा हो, इस देश में ऐसे माई के लाल जव-तव ही पैदा होते रहे, जिन्होंने कर्म-पथ की ओर संकेत किया। हमारे इतिहास में गुरु नानक का समय दूर का नहीं है, लेकिन वे अपने समय के महान् अपनकड़ थे। उन्होंने भारत-भ्रमणको ही पर्याप्त नहीं समझा और ईरान और अरब तक का धावा मारा। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं है, और निर्भीकतो वह एक नंबरका बना देती है। घुमक्कड़ नानक मक्के में जाकर काबा की CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

५२:: नये निवंध

ओर पैर फैलाकर सो गए। मुल्लों में इतनी सहिष्णुता होती तो आदमी होते। उन्होंने एतराज किया और पैर पकड़करदूसरी ओरकरना चाहा। उनको यह देखकर वड़ा अचरज हुआ कि जिस तरफ घुमक्कड़ नानक के पैर घूम रहे हैं, कावा भी उसी ओर चला जा रहा है। यह है चमत्कार! आज के सर्वशक्तिमान किंतु कोठरी में वंद महात्माओं में है कोई ऐसा जो नानक की तरह हिम्मत और चमत्कार दिखलाए?

दूर शताब्दियों की वात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं वीती, इस देश से स्वामी दयानंद को विदा हुए। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने वनाया? घुमक्कड़ी घर्म ने। उन्होंने भारत के अधिकांश भागों का अमण किया, पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थं करते वह वरावर अमण करते रहे। शास्त्रों को पढ़कर काशी के वड़े-वड़े पंडित महामंड्क वनने में ही सफल होते रहे, इसलिए दयानंद को मुक्त-बुद्धि और तर्क-प्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग कहीं और ढूंढ़ना होगा, और वह है उनका निरंतर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन। उन्होंने, समुद्र-यात्रा करने, द्वीप-द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी जाती थीं, सबको चिंदी-चिंदी करके उड़ा दिया और वतलाया कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है।

वीसवीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्य-कता नहीं। इतना लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि कोई अनादि सनातन धर्म है, तो वह घुमक्कड़ी धर्म है। लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है, वह आकाश की तरह महान् है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यशऔर महिमा प्राप्त की है वह केवल घुमक्कड़ी धर्म ही के कारण। प्रमु ईसा घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे, जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाया। यहूदी पैगंवरों ने घुमक्कड़ी धर्म को मुला दिया, जिसका फल उन्हें शताब्दियों तक भोगना पड़ा। उन्होंने अपनी जान चूल्हे से सिर निकालना नहीं चाहा घुमक्कड़ी धर्म की ऐसी भारी अवहेलना करनेवाले की जैसी गति होनी चाहिए औं धरिकालि उनकी हुई को अब्रुट्स स्वाह स्वाहरू स्वाहरू स्वाहरू दुनिया में घुमक्कड़ी करने को मजबूर हुए, जिसने आगे उन्हें मारवाड़ी सेठ बनाया, या यों कहिए कि घुमक्कड़ी धर्म की एक छीटपड़ जाने से मार-वाड़ी सेठ भारत के यहूदी वन गए। जिसने इस धर्म की अवहेलना की उसे रक्त के आंसू बहाने पड़े। अभी-अभी इन बेचारों ने बड़ी कुर्बानी के बाद और दो हजार वर्ष की घुमक्कड़ी के तजर्बे के बल पर फिर अपना स्थान प्राप्त किया है। आशा है, स्थान प्राप्त करने से वे चूल्हें में सिर रख-कर बैठनेवाले नहीं वर्नेंगे । अस्तु, सनातन धर्म से पतित यहूदी जाति को महान् पापका प्रायदिचत या दंड घुमक्कड़ी के रूप में भोगना पड़ा और अब उन्हें पैर रखने का स्थान मिला। आज भारत तना हुआ है। वह यहूदियों की भूमि और राज्य को स्वीकार करने के लिएतैयार नहीं है। जब बड़े-बड़े स्वीकार कर चुके हैं, तो कितने दिनों तक वह हठधर्मी चलेगी ? लेकिन विषयांतर में न जाकर हमें यह कहना था कि यह घुमक्कड़ी धर्म है जिसने यहूदियों को केवल व्यापार-कुशल, उद्योग-निष्णात ही नहीं बनाया, विलक विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत सभी क्षेत्रों में चमकने का मौका दिया। समझा जाता था कि व्यापारी तथा घुमक्कड़ यहदी युद्धविद्या में कच्चे निकलेंगे, लेकिन उन्होंने पांच-पांच अरवी साम्राज्यों की सारी शेखी को घूल में मिलाकर चारों खाने चित कर. दिया और सवने नाक रगड़कर उनसे शांति की भिक्षा मांगी।

इतना कहने के बाद अब कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़ी धर्में से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। धर्म भी छोटी बात है, उसे घुमक्कड़ी के साथ लगाना "महिमा घटी समुद्र की, रावण वसा पड़ोस" वाली बात होगी। घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की वात है। यह पंथ अपने अनुयायी को मारने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता, इसके लिए तो कह सकते हैं—"क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ ले उस हाथ दे।" घुमक्कड़ी वही कर सकता है, जो निश्चित है। किन साधनों से संपन्न होकर आदमी घुमक्कड़ी होने का अधिकारी हो सकता है, यह आगे बतलाया जाएगा। किंतु घुमक्कड़ी के लिए चिताहीन होना आवश्यक है, और चिताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। दोनों का अस्मित्र स्वर्ण कहीं सुर्ण कहीं सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं सुर्ण कहीं सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं सुर्ण कहीं सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं है सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं है सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं है सुर्ण कहीं हो सुर्ण कहीं है सुर्ण कहीं हो सुर्ण कही हो सुर्ण कहीं हो है है सुर्ण कहीं हो सुर्ण कह

५४ :: नये निबंध

सकता है ? आखिर चिंताहीनता ही तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए, जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो, तो क्या कोई मिर्च-प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा! वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी-कभी होने वाले अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं—उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है।

व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ों पर निर्मर करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि हरेक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़-व्रत ग्रहण करना चाहिए, इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठऔर व्यर्थ का समझना चाहिए। यदिमाता-पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वह भी प्रह्लाद के माता-पिता के नवीन संस्करण हैं। यदि हित-बांधव बाधा उपस्थित करते हैं, तो समझना चाहिए कि वे दिवांध हैं। यदि धर्म-धर्माचार्य कुछ उलटा-सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजनेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार की तजर्वा की हुई बात है कि महानवी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गित रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। वड़े-बड़े कठोर पहरेवाली राज्य-सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में बूल झोंककर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। (पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों, नेपाल-राज्य और तिब्बत के सीमा-रक्षकों की आंख में घूल झोंककर जाना पड़ा था।)

मंक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुणी-तरुण घुमक्कड़ घमं की दीक्षा लेता है—यह मैं अवश्य कहूंगा कि यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस है—तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आंसू बहाने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदास होने की, न भूल से ब्याह लाई अपनी पत्नी के रोने-घोने की, और न किसी तरुणी को अभागे पित के कलपने की। वस, शंकराचार्य के शब्दों में यही समझना चाहिए—
ट जिस्की सुमसे सिक्ष कि ब्राह्म की विद्या की निर्वेष " और मेरे गुरु कपोतराज

के वचन को अपना पथ-प्रदर्शक बनाना चाहिए—

सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां ?

जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां ?

—इस्माईल (मेरठी)

दुनिया में मानुख-जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी और मनस्वी तरुण-तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं घोना चाहिए। कमर बांघ लो भावी घुमक्कड़ो! संसार तुम्हारे स्वागत के लिए वेकरार है।

00

# बहता पानी निर्मला

#### अज्ञेय

मुझे वचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल की तरफ प्रवृत्ति होगी—नहीं, सो बात नहीं, असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यों तो वास्तविक जीवन में भी काफी घूमा-भटका हूं, पर उसमें कभी तृष्ति नहीं हुई, हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई और नयी जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। नक्शों से यह फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाइए, कोई रोक नहीं, अड़चन नहीं, और जब चाहे लौट आइए, या न भी लौटिए—कोई पूछने वाला नहीं कि हजरत कहां रम रहे।

यों तो नक्शों में तरह-तरह के रंगों से कुछ मदद मिलती है यह तै करने में कि कहां जाएं—जिसे हरी-भरी जगह देखनी हो वह नक्शों की हरी-भरी जगहों में घूमे, जिसे पहाड़ी प्रदेश देखने हों—वह भूरे या पीले प्रदेशों में चला जाए, और जिसे एकदम अछूते, अपिरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद हो वह बिल्कुल सफेद हिस्सों की ओर चल निकले—अनादिकालीन वर्फीले मह प्रदेशों में, जंगलों में, समुद्र में, समुद्र-द्वीपों में। नक्शों में कहीं लिखा रहता है कि इस प्रदेश का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। हिमालय के अनेक भाग ऐसे हैं, या कि 'अगम्य जंगल'—असिमया सीमा-प्रदेश में ऐसे स्थल हैं, जरा कल्पना कीजिए ऐसी जगहों में जा निकलने का आनंद!

लेकिन इससे अधिक सहायता जिलती है जगहों के नामों से। वचपन में एक नाम पढ़ा था 'अमरकंटक'। यह नाम ही इतना पसंद आया कि में एक नाम पढ़ा था 'अमरकंटक'। यह नाम ही इतना पसंद आया कि मैंने चुपके से एक कंवल और दो-चार कपड़ों का वंडल बना लिया कि मैंने चुपके से एक कंवल और दो-चार कपड़ों का वंडल बना लिया कि मैंने चुपके से एक कंवल और दो-चार कपड़ों का वंडल बना लिया कि मैंने चुपके से एक कंवल और दो-चार कपड़ों का वंडल बना लिया कि मैंने चुपके से एक कंवल और दो-चार कपड़ों का वंडल बना लिया कि

बहता पानी निर्मला :: ५७

कंटक नहीं देखा है और इस प्रकार उसका कांटा अभी तक सालता ही है, पर नक्शे की यात्रा तो कई बार की है, और अमरकंटक के बारे में उतना सब जानता हूं जो वहां जाकर जान पाता। ऐसा ही एक और नाम था तरंगवाड़ी—यों नक्शे में उसका रूप विकृत होकर त्रांकुवार हो गया है। 'तरंगों वाली वस्ती'—सागर के किनारे के गांव का यह नाम सुनकर क्या आपके मन में तरंग नहीं उठती कि जाकर देखें? कई नाम ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता, पर घ्विन ही मोह लेती है। जैसे 'तिष्कुरंगुड़ि' नाम सुनकर लगता है, मानो हिरनों का समूह चौकड़ी भरता जा रहा हो। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं कि अर्थ जानने पर ही उनका जादू चलता है, जैसे 'लू-हित'। ऊपरी ब्रह्मपुत्र के इस नाम को संस्कृत करके 'लोहित्य' बना लिया गया है जिससे अनुमान होता है कि वह लाल ताम्र वर्ण की होगी, पर वास्तव में लू-हित का अर्थ है 'तारों की राजकन्या' या ऐसा ही कुछ। ब्रह्मपुत्र का सौंदर्य जिन्होंने नहीं देखा उनकी तो वात ही क्या, जिन्होंने देखा भी है वे भी क्या इस नाम को जानकर 'तारों की राजकन्या' का तरुण लावण्यमय रूप देखने को ललक न उठेंगे?"

'होनहार विरवान के होत चीकने पात' में कुछ होनहार विरवा तो नहीं था, पर नक्शों के बगदादी कालीन पर बैठकर हवाई यात्रा करने की इस आदत से यह तो पता लग सकता था कि आगे चलकर भी कहीं टिककर नहीं बैठूंगा। वात भी ऐसी है, लगातार कुछ दिन भी एक जगह रहता हूं तो अपनी इच्छा से नहीं, लाचारी से और उस लाचारी में बहुत-से नक्शे जुटाकर फिर अपने लिए कोई हीला निकाल ही लेता हूं। और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है—कम-से-कम आधुनिक काल में, जब मानवजाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है, या शरणार्थी ही: एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे पेशे में, एक घर से दूसरे घर, इत्यादि!

यात्रा करने के कई तरीके हैं । एक तो यह कि आप सोच-विचारकर निश्चय कर लें कि कहां जाना है, कब जाना है, कहां-कहां घूमना है, कितना खबं होगा; फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटाइए, सीट या बर्थ बुक कराइए, होटल डाक-बंगले को सूचना देकर सुरक्षित

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५६ : : नये निबंध कराइए या भावी अतिथियों को खबर कीजिए—और तब चल पिड़ए। बिल्क तरीका तो यही एक है, क्योंकि वह व्यवस्थित तरीका है। और इसमें मजा विल्कुल नहीं है यह भी कहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहुत-से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और वड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं।

दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, खुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए परऐन मौके पर चल दीजिए कहीं औरको। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में वंबई जा रहे हैं, लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक वंबई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए जबर्दस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए वर्फ से ढके श्रीनगर में।

लेकिन अपनी भी कुछ बातें कहूं। मैं दूसरे तरीके का कायल हूं यह तो आप समझ ही गये होंगे। लेकिन जब निकलता ही हूं तब एक तीसरा तरीका भी अख्तियार करता हूं। जैसे कहा तो सबसे यह कि बंबई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो यह तै करके कि नैनीताल जा रहे हैं और वहां से हिमालय के भीतरी प्रदेशों में और इसतरह जा निकले — शिलंग !

शिवसागर से आगे सोनारी के पास में डि-खू, नदी की वाढ़ में कैसे

फंस गया था, इसका यही रहस्य है।

अंग्रेजी में कहावत है कि 'एक कील की वजह से राज्य खो जाता है' वह यों कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़ें के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाय घोना पड़ता है। हमारे पास छिनने को राज्य तो था नहीं, पर दांत मांजने के एक नुश और मोटर की एक मामूली-सी ढिवरी के लिए हम कैसी मुसीवत में पड़े यह हम ही जानते हैं।

सोनारी एक छोटा-सा गांव है—अहोम राजाओं की पुरानी राज-धानी, शिवसागर से कोई अठारहमील दूर । वहां भी नाम के आकर्षण से चला गया था। यों असम में 'सोना' या 'स्वर्ण' बहुत से नामों में हैं— सुबनश्री, सोना-भारती वगैरह—और असम भी 'सोनार असम'—सोने का असम कहलाता है। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब, एक दिन सबेरे CC-सूम्भो प्राथितिकार हो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के किनारे आ गई है। मैं

शिवसागर से तीन-चार मील पर था, सोचा कि एक नया दांत-बुश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक ढिवरी ठीक करवा-कर ही लौट्ं ... उसकी चुड़ी घिस जानें से थोड़ा-थोड़ा तेल चूता रहता था, वैसे कोई जरूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई दो घंटे लग गए, तो खाना खाने में एक घंटा और:तीन घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा, सड़क पर पानी फैल गया है। पानी गहरा नहीं होगा, यही सोचकर मैं मोटर बढ़ाता चला गया। आगे देखा, सब और पानी ही पानी है, सड़क का कहीं पता नहीं लगता, सिर्फ पेड़ों की कतार से अंदाज लग सकता था। परपानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ वह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी. दूसरी तरफ नीची सतह के घान के खेत, जिनकी ओर वढ़ रहा था। पानी के घक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी पानी ही था। पर थोड़ी देर बादपानी कुछगहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी: आगे कहीं कुछ दीखता नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद दो-तीन मील आगे तक बहुत नीची ही थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कइयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़कपर आते थे और फिर पेड़ों परचढ़ जाते थे।

मैंने लौटने का ही निश्चय किया। पर सड़क दीखती तो थी नहीं, अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा अौर इधर-उधर सड़क है भी कि नहीं, इसका क्या भरोसा ? मैं और एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे, समूचा ट्रक दलदल में घंसकर गायव हो जाता है। इस-लिए मोटर को विना घुमाए उल्टे गियर में कोई ढाई मील तक लाया, यहां सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा।

शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी चाय-बागानों में से होकर, यह सड़क अच्छीर थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था, मैं डाक-बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की ढिवरी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ६०: नये निबंघ

कसवानी थी, और दूसरे, दांत-ब्रुश और कुछ तेल-सावुन लेना था, वस। वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था।

इस सड़क से नदी तक पहुंच गए-वह वड़ी मुक्किल से, क्योंकि रास्ते में वड़ी फिसलन थी और गाड़ी वार-वार अटक जाती थी। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली, और पार भी चले गए। यहां भी नदी में बड़ी वाढ़ आई थी और वहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है, एक मैंस भी बहती हुई आई और पेड़-पौधों की तो गिनती क्या। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तस्ते डाले गए थे, वे ठीक नहीं लग रहे थे। मोटर जब तख्तों पर आई और नाव एक तरफ को झुकी तो तस्ते फिसल गए, नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में, आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, परऐसे अधिक देरतक तो नहीं चल सकता था। लेकिन में तो मोटर के साथ खुद वंघा वैठा था, उतर कर समझा नहीं सकता था। खैर, आघा घंटा उस स्वर्ग-नसैनी पर वैठे-वैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें, तब मोटर कपर चढ़ाई जा सकी। योड़ा आगे ही कंची जगह गांव था। वहां मोटर रोककर चाय की तलाश की। यहीं सोनारी से आए दो साइकिल-सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकलकर आए हैं-साइकिलें कंघों पर उठाकर ! और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती।

इस तरह इघर भी निराशा थी। पानी अभी वढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह था, परयहां कैंद हो जाना मैं नहीं चाहता था इसलिए फिरनाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया पर मेरे सिर पर भूत सवार था और हठधर्मी का अपना अनूठा रस होता है!

रात शिवसागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी, भोजन-बिस्तर का प्रबंध हो गया, पर दांत का बुश तो उधार नहीं लिया जा सकता। सबेरे-सबेरे चलकर एक सौ अट्ठाईस किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ पहुंचे, वहां बुश लेकर मुंह-हाथ घोकर स्वस्थ हुए, यहां एक कमीज और नैंट खरीदकर कपड़े बदले, रात के लिए एक कंबल खरीदा। मन-ही-मन CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बहता पानी निर्मला :: ६१

अपने को कोसा कि नया दांत-बुश लेने के लिए न सोनारी से निकले होते, न यह मुसीवत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तात्कालिक आवश्यकता तो थी नहीं, न मोटर की ढिवरी का मामला ही इतना जरूरी था। लेकिन उपाय क्या था?

इस तरह वारह दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा, सोनारी डाक-बंगले में पानी भर गया था, कपड़े सब सीलकर सड़ रहे थे, कितावें तो गल ही गई थीं। बचा था तो केवल स्नान-घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का बुश।

नक्शे में अब भी देखता हूं। वास्तव में जितनी स्थल यात्राएं पैरों से करता हूं, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूं। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूं और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने ही खुश हों तो ठीक—तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं—नहीं तो मेरी आपको सलाह है, "जनाब, अपना बोरिया-बिस्तरा समेटिए और जरा चलते-फिरते नजर आइए।" यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन-दर्शन का निचोड़ है। 'रमता राम' इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं, वह राम नहीं, टिकना तो मौत है।

...

# कबीर साहब से मेंट

### रामधारी सिंह 'दिनकर'

कल्पना में एक दिन मेरी मुलाकात महात्मा कवीरदास से हुई और मैंने उनसे पूछा, "महाराज, आप तो भक्त भी थे और समाज-सुघारक भी, किंतु आज संसार में भिक्त का स्वर मद्धम पड़ गया है और सर्वत्र समाज-सुघार की भावना प्रवल दिखाई देती है। लोग परलोक को छोड़कर लोक की समाराघना में लीन हैं। यह संसार के लिए अच्छा है या वुरा, कुछ ठीक से समझ में नहीं आता। वड़ी कृपा हो, यदि इस विषय में आप अपने विचार हमें जानने दें।

कवीरदास वोले, "भिक्त-साधना और समाज-सुधारक, ये परस्पर विरोधी काम नहीं हैं। मुख्य बात यह नहीं है कि तुम समाज-सेवी हो या भक्त। देखने की बात तो यह हो सकती है कि तुम समाज-सेवा या भक्ति किस भाव से करते हो। यदि तुम्हारी सेवा-भावना निष्काम है तो तुम समाज-सेवी होते हुए भी भक्त हो। इसके विपरीत, भक्त होने पर भी यदि वासना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती तो साधारण संसारी जीव हो।

जब लगि भिन्त सकाम है, तब लगि निष्फल सेव। कह कवीर वह क्यों मिले, निहकामी निज देव।"

मैंने कहा, "महाराज, यह उत्तर तो अत्यंत संक्षिप्त हो गया। और सकाम-निष्काम वाली बात लाकर तो आपने और भी कठिनाई उत्पन्त कर दी है। उदाहरण के लिए, जो लोग आर्थिक विषमता मिटाकर समाज में CC-8. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कबीर साहब से मेंट :: ६३

समता लाना चाहते हैं, उनका कार्य निष्काम कैसे हो सकता है, स्पष्ट ही, वे किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करते हैं।"

महात्मा बोले, "सभी मनुष्य सकाम नहीं होते । सकामता तो वहीं देखी जा सकती है; जहां मनुष्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर काम करता है । जिसका उद्देश्य स्वार्थ नहीं है, परमार्थ अथवा परोपकार है, उस पर तुम सकाम होने का दोष नहीं दे सकते । और विषमताएं क्या मात्र आर्थिक हैं ? उनसे कहीं विकराल विषमताएं तो वे हैं जो निरे जन्म के आधार पर एक मनुष्य को उत्तम और दूसरे को अधम वताती हैं, एक को पूज्य और दूसरे को अस्पृश्य बताती हैं। जब तक यह दुर्ग नहीं टूटता, जब तक मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि जन्मना सभी मनुष्य समान हैं और सवको श्रेष्ठ एवं मुखी बनने का समान अधिकार है, तब तक समाज में फैली हुई विषमताओं का अंत नहीं होगा।"

मैंने निवेदन किया, "विषमता के मानसिक दुर्ग से आपका तात्पर्य क्या है महाराज ?"

कवीर साहव वोले, "बहुत कुछ वही भाव जिसे तुम आज की भाषा में वर्ग-भावना कहते हो। घनी और निर्धन, ये दो वर्ग तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु कितने आश्चर्य की वात है कि निर्धन होने पर भी ब्राह्मण और हरिजन परस्पर एकात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते। ब्राह्मण आज भी यह सोचकर अपने को अंत्यजों से पृथक् रखता है कि वह जन्मना उनसे श्रेष्ठ है। समाज में समता लाने के पहले उस रूढ़ि को समूल विनष्ट करना है, उस परंपरा को निर्मूल बनाना है जो यह भाव जगाती है कि कर्म नहीं, केवल जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ हो सकता है।"

मैंने दवी जवान से पूछा, "महाराज ! क्या मैं यह समझूं कि आप गांधी और मार्क्स के करीव से वोल रहे हैं।"

"राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है | किंतु जहां तक संस्कार की बात है, में गांघी और मार्क्स की बातों को ठीक समझता हूं। सामाजिक विषम-ताओं के मूल में मनुष्य का अहंकार निवास करता है। जाति का अहंकार, वंश का अहंकार, घन और शक्ति का अहंकार, सिद्धि और सफलता का

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

६४ :: नये निवंध

अहंकार । ये सभी अहंकार विभाजक रेखाएं हैं, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं । गांधी ने इसी अहंकार को शामिल करने के लिए यह परिपाटी चलाई थी कि सेवा का अधिकार उसी को मिल सकता है जो मंगी का काम भी उत्साह और प्रसन्तता के साथ कर सके । और इसी अहंकार को मारने के लिए मार्क्स ने कहा कि सेवा के पथ पर अग्रसर होने के पूर्व अपने मन को समझा दो कि तुम किसी भी व्यक्ति से किचित् भी श्रेष्ठ नहीं हो । जो काम मजदूर करता है वह पंडितों के भी करने योग्य है और इसी अहंकार-विसर्जन के लिए वैष्णव किव ने 'मो सम कौन कुटिल खल कामी' की अनुभूति प्राप्त की थी । जिसमें विनयशीलता नहीं, वह मनुष्य का कोई काम नहीं कर सकता । जिसमें सबका दास बनने की विनम्रता नहीं, वह किसी का भी स्वामी नहीं हो सकता—

कविरा कुल तो सो भला, जिहि कुल उपजै दास जिहि कुल दास न उपजै, सो कुल आक पलास॥"

कबीर साहब की बात सुनकर क्षण-भर मैं विचार-मन्न हो गया।
मुझे लगा कि समाजवाद नया शब्द जरूर है, किंतु उसकी तैयारियां सिदयों
से होती आई हैं। कबीर ने जाति-प्रथा और वर्णाश्रम पर प्रहार किया।
मार्क्स घनतंत्र को ललकारने के जोश में घम के भी विरुद्ध हो गए। गांघी
की व्यथा यह है कि घनतंत्र तो अवश्य टूटे, किंतु घम फिर से अचल हो
जाय। किंतु इस काम में किठनाइयां कितनी हैं। अतएव मैंने आतुर
होकर प्रश्न किया, "किंतु महाराज! आप समाज की कल्पना करते हैं,
वह तो संन्यासियों के समाज जैसा लगता है। तो क्या संन्यासी भी समाज
चला सकते हैं?"

महात्मा बोले, "चलाना ही होगा। और कोई उपाय नहीं है। मैं जिस समाज की कल्पना करता हूं उसके गृहस्य संन्यासी और संन्यासी गृहस्य होंगे। अर्थात्, संन्यास और गार्हस्थ्य के वीच वह दूरी नहीं रहेगी जो परंपरा से चली आ रही है। मैं स्वयं गृहस्थ था, नानक गृहस्थ थे, बहुत प्राचीन काल में विसष्ठादि अनेक ऋषि गृहस्थ वने हुए हैं। संन्यासी उत्तम कोटि का मनुष्य होता है क्योंकि उसमें संचय की वृत्ति नहीं होती, लोभ और स्वार्थ नहीं होता। यही गुण गृहस्थ में भी होना चाहिए। और संन्यासी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कबीर साहब से मेंट : ३ ६५

भी वही श्रेष्ठ है जो समाज के लिए कुछ काम करें। ज्ञान और कर्म कों भिन्न करोगे तो समाज में विपमता उत्पन्न होगी ही। मुख में कविता और करघे पर हाथ, यह आदर्श मुझे वहुत पसंद था, और इसी की शिक्षा मैं दूसरों को भी देता हूं। और, तुमने सुना है या नहीं कि नानक ने एक अमीर लड़के के हाथ से पानी पीना अस्वीकार कर दिया था। लोगों ने कहा, 'गुरुजी, यह लड़का तो अत्यंत संभ्रांत वंश का है, इसके हाथ का पानी पीने में क्या दोप है ?' नानक वोले, 'इसकी तलहत्थी में मेहनत और मजदूरी के निशान नहीं हैं। जिसके हाथ में मेहनत के ठेले नहीं होते, उसके हाथ का पानी पीने में में दोष मानता हूं।' नानक ठीक थे। श्रेष्ठ समाज वही है जिसके सदस्य ज्ञान और कर्म में एक को श्रेष्ठ और दूसरे को अधम नहीं मानते। श्रेष्ठ समाज वह है जिसके सदस्य जी खोलकर श्रम करते हैं और, तब भी जरूरत से अधक धन पर अधिकार जमाने की उनकी इच्छा नहीं होती.—

उदर समाता अन्त लै, तर्नाह समाता चीर । अधिकहि संग्रह ना करै, ताको नाम फकीर ॥ साधू सच्चा बही है, पेट समाता लेई। आगे-पीछे हिर खड़े, जब मांगे तब देई॥ साई इतना दीजिए, जामें कुटुम समाय। मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाय॥"

मैंने कहा, "बाबा, ये वार्ते तो बहुत दिनों से कही जा रही हैं, किंतु संचय की ओर से मनुष्य की वृत्ति फिरती तो नहीं दिखाई देती। वह तो तभी फिरती है जब दबाव डाला जाता है।"

कवीर साहब बोले, "तो कौन कहता है कि दबाब मत डालो। दबाब केवल तलवार का ही नहीं, जबमत का भी होता है। तलवार के भय से साधुता धारण करने वाला व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। आदर्श मनुष्य तो वही हो सकता है जिसने स्वेच्छ्या साधुत्व का वरण किया हो, स्वेच्छ्या संचय का त्याग किया हो। किंतु एक वात याद रखो कि प्रवृत्ति की ज्वाला भड़काए रखने से मनुष्य संचय का त्याग नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ी शिक्षा उसे निवृत्ति की भी मिलनी चाहिए। प्रवृत्ति इस-लिए कि मनुष्य डटकर काम करे। निवृत्ति इसलिए कि अपनी कमाई पर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

६६ १: नये निवंध

बहु अपना अधिकार न जमाये । प्रवृत्ति इसलिए कि कर्मठता जीवन का एकमात्र अवलंब है और निवृत्ति इसलिए कि एक दिन मनुष्य को सब-कुछ यहीं छोड़कर अकेले जाना पड़ता है और उसकी चिता में रुपए-पैसे नहीं, कुछ थोड़ी-सी सूखी लकड़ी ही जलती हैं-

चार जने मिलि खाट उठाये रोवत लै चले डगर डगरिया। कहे कवीर सुनो भई साघो, संग चली वह सूखी लकरिया।

इसलिए, आवश्यकता यह है कि लोग जरूरत से अधिक जमा करने की व्यर्थता को समझें, और त्याग में क्या संचय से कम सुख है ? केवल इष्टि का भेद है।"

यहां आकर मैंने निवेदन किया, "अच्छा बाबा, ये वातें तो हो गई।

अब धर्म के विषय में कुछ कहिए।"

कवीर साहब बोले, "इतनी देर क्या मैं धर्म छोड़कर किसी अन्य विषय की वात कहता रहा ? ऐसा क्यों समझते हो कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में वसता है तथा जुलाहे के करघाघर या मोची के मोचीखाने अथवा राजनीति के दफ्तर में वह नहीं रह सकता। जीवन के दो टुकड़े नहीं हैं कि एक में धर्म का आसन और दूसरे में छल और प्रपंच के लिए छूट रहे। जीवन का ऐसा विभाजन नहीं चल सकता। यह तो धर्म और अधर्म के वीच समझौते का उदाहरण होगा। घर्म संपूर्ण जीवन की पढ़ित है। घर्म जीवन का स्वभाव है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ कार्य तो घमंं की मौजूदगी में करें और बाकी कार्यों के समय उसे भूल जाएं। घमं ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। यदि हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो इस विश्वास का सबूत हमारे आचरणों में मिलना ही चाहिए। पूजा और अनुष्ठान की विधियां धर्म-रूप हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ-व्रत और पंडे तथा पुरोहित की प्रया, ये धर्म के ढकोसले हैं। सच पूछो तो सभी धर्म एक हैं। केवल पूजा-विधियों के कारण वे भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं,। इसलिए कहता हूं कि पूजा-विधियों को छोड़ दो और सभी धर्मों को एक हो जाने दो। सभी धर्म एक हैं। एक से अधिक वे हो ही नहीं सकते। तुम्हारे नये कवि रवीन्द्रनाथ ने तुमसे ठीक कहा था, 'धर्म को पकड़े रहो। धर्मों को छोड़ दो।' और CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कबीर साहब से भेंट :: ६७

धर्म केवल जुमे या मंगलवार को ही नहीं जगता, यह सातों दिन जगा रहता है। उसकी साधना का स्थान मंदिर और मस्जिद ही नहीं, बल्कि वे सारी जगहें हैं, जहां मनुष्य कोई काम करता है।"

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

### आंगन का पंछी

#### विद्यानिवास मिश्र

गांवों में कहा जाता है: जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह घर निवंश हो जाता है। एक तरह से घर के आंगन में गौरैया का ढीठ होकर चहचहाना, दाने चुगकर मुंडेरी पर बैठना, हर साझ, हर सुबह, हर कहीं तिनके विखेरना, और घूम-फिरकर फिर रात में घर ही में बस जाना; अपनी बढ़ती चाहने वाले गृहस्थ के लिए बच्चों की किलकारी मीठी बरांफत और निर्मय उच्छलता का प्रतीक है। फूल तो बहुत से होते हैं: एक से एक चटकीले, एक से एक खुशबूबाले, एक से एक कंटीले ; पर बेला, गुलाब, जूही, चमेली, कुमुद, कमल बहुत कम आंगनों में मिलते हैं; और अकिंचन से अकिंचन आंगन में भी तुलसी की वेदी जरूर मिलती है, और उस वेदी पर तुलसी की मंजरी जरूर खिलती है। जिस तरह गौरैया में कोई रूप-रंग की विशेषता नहीं, कंठ में कोई विशेष प्रकार की विह्नलता नहीं, उड़ान भरने की भी कोई विशेष क्षमता नहीं, महज आंगन में फुदकने का उछाह है ; उसी प्रकार तुलसी के पौघे में न तो सघन छांह की शीतलता है, न गंघ का जादू, न रूप का श्रुंगार, केवल आंगन का दु:ख-दर्द बंटाने की मन में वड़ी उत्कंठा है। तुलसी की पूजा के लिए तो खैर शास्त्रीय आधार है, पर गौरैया के लिए मात्र जनविश्वास का यह उपहार-भर है कि यह पक्षियों में ब्राह्मण है, इसलिए इतनी ढीठ, इतनी निर्मेय, इतनी आत्मीय और इतनी मंगलास्पद है। जो लोग चिड़ियों का शिकार करते हैं, वे गौरैया नहीं मारते, गौरैया मारना पाप समझते हैं। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

आंगन का पंछी :: ६६

मैंने अपनी ससुराल के बड़े आंगन में देखा है कि वहां गौरैया के लिए घानों की मोजर आंगन के चारों और ओरियों के नीचे बरावर लटकाई रहती हैं और घान की मंजरियों की यह पंक्ति रीतती नहीं । शायद इसलिए कि गौरैयों को भी इनके प्रति मोह हो । वहरहाल उस वड़े आंगन में वरावर घान सुखाया जाता है और उस पर वरावर गौरैयों के दल-के-दल आते रहते हैं, जरा-सी देर में जरा से इशारे से ये दल तितर-वितर हो जाते हैं पर जरा-सी आंख ओझल होते ही फिर वहीं जम जाते हैं । घर में रहते हुए भी ये स्वच्छ रहते हैं । वह ग्रांगन बड़ा तो है पर भरा नहीं है । साल में केवल कभी-कभी वह आंगन मेहमान की तरह आये हुए बच्चों से भरता है, पर आंगन उनसे भरने वाला है या उनसे भर चुका है, मानो इसी आशा और इसी स्मृति में इन गौरैयों को ऐसा प्यार दिया जाता है ।

एक दिन मैं वहीं था, जब कि किसी अखबार में पढ़ा कि चीन में एक नया पुरुषार्थं जागा है। वहां की उत्साही सरकार ने गौरैया को खेती का शत्रु मानकर उनके खिलाफ सामूहिक अभियान शुरू किया है। खैर, चीन में अभियान हो और वह सामूहिक न हो तो यह अनहोनी बात होगी, पर जब यह पढ़ा कि कुछ लाखों की तादाद में वहां के तरुण सैनिक वंदूक लेकर गौरैयों के शिकार के लिए निकल पड़े हैं तो हंसी भी आयी और रोना भी पड़ा। हंसी इसलिए कि गौरैयों पर वीरता का अपव्यय हो रहा है और रोना इसलिए कि जिस तरीके से और जिस पैमाने पर गौरैयों के वघ की योजना बनाई गई है, वह कितना अमानवीय है। उसी अखवार में पढ़ा कि बंदूक दाग-दागकर झुंड-की-झुंड इन गौरैयों को खदेड़ते हैं और खदेड़ते ही रहते हैं ताकि ये कहीं बैठने को ठौर न पा सकें और अंत में वेदम होकर जमीन पर आ गिरें। ऐसे मासूम और मनुष्य के प्रति सहज विश्वास रखने वाले पक्षी को इस प्रकार निर्मूल करने की योजना सचमुच उन्माद से प्रेरित नहीं है तो क्या है ? मैंने तो बुद्धिवादी कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें ताजमहल के निर्माण पर शोक प्रकट किया गया है। जबिक मनुष्य का शव कफन के लिए भी तरस रहा है; जहां चींटियों के लिए आटा छींटने और मछलियों के लिए आटे की गोलियां फेंकने पर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

व्यंग्य कसा गया है, जबिक मनुष्य भूखों मर रहे हैं; जहां कि गुलाब की क्यारियों पर तरस खाया गया है, क्योंकि गेहूं की देश में कमी है; और जहां कि कला की उपासना को ऐश समझा गया है, जविक मनुष्य अभाव से ग्रस्त है। मैंने इस अभियान की सफाई के लिए उन कविताओं को एक-एक करके याद किया, पर मुझे लगा कि यह तो अभाव की पूर्ति की योजना नहीं है, यह तो पूंजीवाद को समाप्त करने का भी आयोजन नहीं है, और यह मनुष्य की सत्ता सृष्टि में सर्वोपरि मानने का कोई नया तरीका भी नहीं हो सकता है। गीरैया दाना चुगती है पर शायद जिस मात्रा में दाना चुगती है उससे कहीं अधिक लाभ वह खेत का इस प्रकार करती है कि अनाज में लगने वाले कीड़ों को वह साफ करती है। थोड़ी देर के लिए ही माना कि वह दाना देती नहीं केवल लेती भर है, तो भी क्या इस प्रकार समूची सृष्टि की समरसता के साथ खिलवाड़ करना उचित है ? मनुष्य को इस प्रकार लाभ की आशा से नहीं मात्र अपनी प्रतिहिंसा की भावना से निरीह और अपने ही साथ अपने वच्चों की तरह निर्भय विचरने वालों को इस प्रकार थका-थका के, सता-सता के मारना कहीं न्याय है ? यह कौन-सा पंचशील का उदाहरण है ? शायद जितना अनाज गौरैयों ने खाया न होगा उससे कहीं अधिक दाम की गोलियां उन्हें सताने में बरबाद हो गयी होंगी। माना कि मनुष्य को अपने ही समान बुद्धि-बल वाले दूसरे देशवासी मनुष्य के साथ प्रतिहिंसा करने का सहज अधिकार थोड़ी देर के लिए हो भी और वह अपने निर्माण से अधिक अपने तुत्य-वल भाई के विष्वंस पर खर्च करने के लिए पागल हो जाए तो अनुचित नहीं, परंतु मनुष्य प्रफुल्लता के लिए, जिस मुक्ति के लिए, जिस राहत के लिए इस गला-काट व्यापार में लगा हुआ है, उसी उत्फुल्लता, मुक्ति और राहत के इन जीते-जागते प्रति-बिंबों को इस प्रकार नष्ट करने पर उतारू हो जाए, यह किस प्रकार समझ में आए ?

हमारे देश में भी ऐसे सयाने लोग हैं, जो अपनी नाच की अयोग्यता आंगन के टेढ़ेपन के ऊपर थोपने के लिए ऐसे-ऐसे सुफाव देते हैं कि अन्त इसलिए कम पैदा हो रहा है कि चिड़िया उन्हें खा जाती हैं, बंदर उन्हें तह्य-नहासानकार-ज्यांते हैं/अक्हें/अच्हें कुतर जारते हैं, श्रीताह्म उन्हें सुखा जाती है, इसलिए पहले इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए ताकि खेती अपने-आप बिना मनुष्य के परिश्रम के अधिक उपजाऊ हो जाए। पर चीन के ये सयाने तो इस मात्र नियंत्रण तक संतुष्ट ही नहीं हैं, वे निर्मूलन में विश्वास करते हैं। स्विट के संतूलन वनें-विगड़ें, यहां तक कि मनुष्य जिस लिए यह कह रहा है, वह भी उसे मिले न मिले, पहले वह अपने दिल का गुवार तो उतार ले। और चीन प्रज्ञापारिमता का देश है, वुद्ध की मैत्री का देश है, नये युग में मनुष्य के उद्धार का दावा करने वाला देश है, और है सहअस्तित्व, पर-स्पर सहयोग और प्रेम की कसम खाने वाला देश! लगता यह है कि चीन में जैसे कोई घर न रह गया हो, कोई आगन न रह गया हो, किसी घर और किसी आंगन के लिए कोई मुहब्बत न रह गई हो, किसी घर और आंगन में मुक्त हंसी न रह गयी हो, उसमें वच्चे न रह गए हों, और अगर रह भी गए हों तो किसी बच्चे के चेहरे पर विश्वास की चमक न रह गयी हो। तभी तो इन गीरैयों के साथ नादिरशाही बदला लिया जा रहा है। उनका अपराध केवल यही है कि वे नि:शंक हैं और नि:शंक होकर वे हर घर में आनंद के दाने विखेर जाती हैं, जितने दाने लेती हैं, उन्हें चौगुना करके आनंद में परिवर्तित कर हर आंगन में मुक्तहस्त होकर लुटा जाती हैं। उनका अपराघ है कि वे गमगीन नहीं हैं; उनका अपराघ है कि वे कबूतर की तरह दूर तक गले में पाती वांधकर पहुंचा नहीं सकतीं; उनका अपराध है कि वे तोते की तरह हर एक स्तुति और हर एक गाली दुहरा नहीं सकतीं; उनका अपराध है कि वे अपने पंखों में सुर्खी नहीं लगा सकतीं; उनका अपराध है कि उनके पास वह लाल कलंगी नहीं है, जिसको सिर में लगाकर कूड़े की ढेरी पर खड़े होकर रात के धुंघलके में वांग दे सकें कि अरुणोदय होने वाला है; उनका अपराध है कि वे सुबह की साथी नहीं हैं, दोपहर की साथी हैं, वे गगन का पंछी नहीं, आंगन का पंछी हैं !

मुझे लगता है कि गौरैया के खिलाफ यह अभियान जिन राहगीरों ने चलाया है उनको अपनी राह की मंजिल नहीं मालूम । वे विल्कुल नहीं जानते कि आखिर इस राह का अंत कहां है। आज यह गौरैया है, कल घर की विल्ली हो सकती है, परसों घर का दूसरा पशु हो सकता है; और फिर चौथे दिन घर के प्राणी भी हो सकते हैं। यह आक्रोश असीम है, इसका अंत CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

७२ : : नये निबंध

नहीं है। संतोष की वात इतनी ही है कि भारत में ऊपर चाहे जो हो, भीतर एक दूसरी ही शक्ति का प्रवाह है जो मनुष्य को सृष्टि से ऊंचा बनाने पर वल नहीं देती बल्कि मनुष्य को सृष्टि के साथ एकरस बनाने में ही उसका गौरव मानती है। गौरैयों के प्रति हमारी प्रीति हमारे निजी स्वार्थ से प्रेरित है। हम उस गौरैया की उच्छलता अपनी संतान में पाना चाहते हैं, उस गौरैया का सहज विश्वास अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, जो हमसे ढिठाई के साथ हमारी विरासत छीनकर हंसते-हंसते और हमें हंसाते-हंसाते हमसे आगे बढ़ जाएगी । हम तुलसी का पौधा इसलिए नहीं लगाते कि तुलसी को वन में कहीं जगह नहीं है; और सबसे पहले दीया तुलसी की वेदी पर इसलिए नहीं जलाते कि उस दीये की ली के बिना तुलसी को अपने जीवन में कोई गरमी नहीं मिलेगी; वल्कि हम तुलसी की वेदी अपने दर्द के निवेदन के लिए रचाते हैं और तुलसी का दीप अपने सर्द दिल को गरमी पहुंचाने के लिए जलाते हैं। हम जिस पारिवारिक जीवन के अभ्यस्त हैं उसमें राग-रंग और तड़क-भड़क के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल एक-दूसरे से मिल-जुलकर, एक-दूसरे के प्रति विना किसी अभिमान की तीवता के सहज भाव से समर्पित होने ही में हम जीवन की अखंडता मानते हैं। हमारा सांस्कृतिक जीवन भी इस पारिवारिक प्रेम से आप्लावित है, देवी-देवताओं की कल्पना, कुल पर्वतों, कुल निदयों की कल्पना, तीर्थ-धामों की कल्पना और आचार्यों-मठों की कल्पना पारिवारिक विस्तार के ही विविध रूपांतर हैं। यही नहीं, पारिवारिक साहचर्य-भाव ही हमारे साहित्य की सबसे बड़ी थाती है। यह कुट्ंव-भाव ही हमें चर-अचर, जड़-चेतन जगत् के साथ कत्तंव्यशील बनाता है। हम इसी से देश-काल की सीमाओं की तनिक भी परवाह न करके, अरवों प्रकाश-वर्ष दूर नक्षत्रों से और युगों दूर उज्ज्वल चरित्रों से उसी प्रकार अपनापा जोड़ते हैं, जिस प्रकार अपने घर के किसी च्यिक्त से। ग्रहों की गति से अपने जीवन को परखने का विश्वास कोई अर्थ-शून्य और अंघविश्वास नहीं है, वह कुटुंब-भावना का ही हमारे विराट्दर्शी भाव-जगत् पर प्रतिक्षेप है। जैसे परिवार में छोटे-से-छोटा और बड़े-से-वड़ा एक-सा ही समक्ता जाता है, वैसे ही सृष्टि में हम 'अणोरणीयान्' और 'महतो महीयान्' को एक-सी नजर से देखने के आदी हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

आंगन का पंछी :: ७३

गौरैया मेरे लिए छोटी नहीं है, वह वड़ी है, वैसे ही जैसे मेरी दो साल की मिनी छोटी होती हुई भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। 'वालसखा' के संपादक मित्रवर सोहनलाल द्विवेदी ने एक बार मुझसे वालोपयोगी रचना मांगी। मैंने उन्हें मिनी का फोटोग्राफ भेज दिया और लिखा कि इससे वड़ी रचना मैं आज तक नहीं कर पाया हूं। मिनी वड़ी है: मेरे अजित परिष्कार से, मेरी अजित विद्या से और मेरी अजित कीर्ति से; क्योंकि उसकी मुक्त हंसी में जो मोगरे विखर जाते हैं, उनकी सुरिम से वड़ी कोई परिष्कृति, सिद्धिः या कीर्ति क्या होगी। वही मिनी जब गौरैयों को देखकर नाचती है, उन्हें बुलाती है, उनके पास आते ही खुशी में ताली वजाती है, उन्हें धमकाती है, फिर मनाती है, तब मुझे लगता है कि सृष्टि की दो चरम आनंदमयी अभि-व्यक्तियां ओत-प्रोत हो गई हैं-गीता की दो ब्राह्मी स्थितियां एकाकार हो गई हैं, और मुन्ति की दो घाराएं मिल गई हैं। इसलिए गौरैयों के विरुद्ध अभियान मुझे लगता है-मेरी और न जाने कितनों की मिनियों के विरुद्ध अभियान है। गौरैयां और मिनियां राजनीति से कोई सरोकार नहीं रखतीं, सो मैं राजनीति की सतह पर इनके बारे में नहीं सोचता परंतु, मनुष्य की राजनीति का जो चरम घ्येय है उसको जरूर सामने रखना पड़ता है और तब मुझे आक्रोश होता है कि भले आदमी मनुष्य वनने चले हो तो पहले मनुष्य के विश्वास की रक्षा तो करो। वंधुता बांधने चले हो पर ममताओं के बांघ तो बने रहने दो ! मुक्तिपर्व मनाओ, वड़ा अच्छा है, पर मुक्ति की जीती-जागती तस्वीरें क्यों फाड़ते हो? जन का आर्थिक और नैतिक अम्युदय चाहते हो,ठीक है,पर उसके सहज आनंद का क्षण क्यों छीनते हो ? अपनी चित्रकला में बांस के झुरमुट बनाकर उस पर चिड़ियों को विठलाने वाले चितेरे, उन चिड़ियों को उनके बसेरों से क्यों उजाड़ते हो ? चिड़ियों से चहचहाती लोक-कथाओं के रंग-विरंगे अनुवाद छपाते हो, छपाओ पर उन चिड़ियों की चहचहान हमेशा के लिए क्यों खत्म किये दे रहे हो ? तुम अपने घर आने वाली खुशी के लिए फरमान निकाल कर गमी बनाओ, पर तुम मेरे घर की खुशी, मेरी मिनी और उसकी सहेली गौरैयों की खुशी पर गमी की गैस क्यों छिड़क रहे हो ?

मन में यह आक्रोश आता है पर फिर सोचता हूं यह आक्रोश प्रति— CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

७४ : : नये निबंध

गामिता है। मुझे घरती और घरती की परंपरा की बात भर करनी चाहिए, घरती के आनंद के उत्तराधिकारियों की बात करने पर आनंदवादी कहा जाता हूं—मेरे एक मार्क्सवादी मित्र ने मुझे यह संज्ञा दे रखी है। पर क्या करूं, गंवार आदमी हूं: क्या करूंने से क्या समझा जायेगा, यह जानता ही नहीं, केवल जब कहे बिना रहा नहीं जाता तभी कहता हूं। गौरेया ने विवश किया, तुलसी ने विवश किया, मिनी ने विवश किया, तव मुझे कहना पड़ा। इन तीनों में मुझे घरती का दुलार छलकता नजर आता है, इसलिए मुझे उस दुलार के नाम पर यह गुहार लगानी पड़ती है कि घरतीवादियों, घरती वही नहीं है जो तुम्हारे पैरों के नीचे है, घरती तुम्हें अपने और असंख्य शिशुओं के साथ अपनी गोद में मरने वाली ब्यापक सत्ता है। घरती की विरासत संभालना आसान नहीं, उस विरासत के असंख्य साझीदारों को मिलाये विना तुम घर के कर्त्ता नहीं वन सकते। यह गौरेया, यह तुलसी, यह मेरी—और मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी—मिनी तो उस विरासत की असली मालिक हैं, यही हैं कि वे विना मांगे अपनी मिलिकयत लुटा देती हैं। उनके प्रति कृतज्ञ बनो, अपने आप तुम्हारी बढ़ती होगी! क्योंकि—

'अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलमन्दिरम् । अनुल्लङ्घ्य स्तां मार्गं यत्स्वल्पमपि तद् बहु ॥

# ब्रह्मपुत्र की मोरचेबंदी

### धर्मवीर भारती

फौज का सबेरा भी खूब होता है। रात को जो शहर चारों ओर बस गया या, वह सारा सिमटकर लारियों और ट्रकों में भर चुका है और दो टुकड़ियां आगे मार्च भी कर चुकी हैं। हम जब अलसाते-अलसाते उठते हैं, तब तक हमारी इमारत के सारे सिपाही बिस्तरे बांधकर ट्रकों पर सवार हो चुके हैं। मेस से नाक्ते का बुलावा आ चुका है, नाक्ते के बाद मेस भी ट्रकों में लाद दी जायेगी।

साढ़े सात वज चुके थे और हमें ब्रिगेडियर और जनरल के पहुंचने के पहले शेरपुर पहुंचना था। जीप तैयार थी। सड़क के दोनों ओर हर पुलिया, हर गांव पर बच्चे-जवान-वूढ़े खड़े थे जो हमें देखते ही 'जय वांगला' से आसमान गुंजा देते। जीप देखते ही खेतों से बच्चे 'जय वांगला' चिल्लाते हुए दौड़ते थे। हर चेहरे पर एक उल्लास था, एक संतोष। जीप रकवाकर लोग आते, हाथ मिलाते, धन्यवाद देते। रास्ता घंटे-भर का है; लेकिन निश्चय ही यह स्वागत देर करा देगा।

शेरपुर के कुछ पहले पक्की सड़क शुरू हो जाती है। तीन दिन से घूल उड़ाती कच्ची सड़कों पर घक्के खाने के बाद वह पक्की सड़क वरदान-सी लगती है। मालूम होता है कि शेरपुर होती हुई यह ब्रह्मपुत्र के किनारे तक जाती है। शायद कभी जमालपुर पर पुल बनाने का इरादा रहा हो, पर कभी बना नहीं। और, यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र के उस पार जमालपुर पर पाकिस्तानी सेना ने बहुत सख्त मोरचेवंदी कर रखी है। वे

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १९६ : नये निवंध नहीं चाहते थे कि इघर से भारतीय सेना बढ़कर उस किनारे पर कब्जा करे और दोनों किनारे जोड़कर पुल बना सके। मैं चलती जीप में नक्शा निकालकर देखता हूं, तो जमालपुर के मोरचे का महत्व समक्ष में आता जाता है। अखबारों में जैसोर और कोमिल्ला की खबरें भरी पड़ी हैं। लगता है जैसोर और कोमिल्ला से ही बढ़कर हमारी सेनाएं ढाका में दाखिल हो जाएंगी। लेकिन उधर बीच में बहुत-सी छोटी-बड़ी निदयां हैं। दर्जनों। अतः एक स्थान पर पुल बनाने या नावों को जोड़कर ट्रक पार कराने में हफ्तों लग जाएंगे। लेकिन उत्तर से जनरल नागरा की इस सेना के मार्य मं भारतीय सीमा से ढाका तक केवल एक नदी है, ब्रह्मपुत्र। हमारी सेना उसे पार कर ले, तो माघोपुर टंगाइल से जयदेवपुर होते हुए ढाका तक सीघी पक्की सड़क है। रास्ते में कोई रुकावट नहीं। इसलिए जमालपुर का युद्ध वस्तुतः ढाका का युद्ध है। हमने जमालपुर ले लिया कि फिर ढाका को गिरते देर नहीं लगेगी।

तो बांगला देश की मुक्ति का असली मोरचा ब्रह्मपुत्र पर है। पूर्वी कमान की सारी रण-योजना सचमुच बड़ी कुशलता से बनाई गई है। जन-रल नागरा और ब्रिगेडियर क्लेर बहुत सावधानी से बढ़ रहे हैं। जनरल को विश्वास है कि सबसे पहले वे और क्लेर ही ढाका पहुंचेंगे।

लेकिन जब हम शेरपुर पहुंचते हैं, तो दूसरा मोरचा लगा हुआ है। आजाद उत्फुल्ल नागरिकों का मोरचा, भारतीय मित्रों के स्वागत के लिए रंग-विरंगी लुंगियां पहने किशोर, युवक, ईद के से कपड़े पहने बच्चे, कुर्ता-पाजामा और गलें में रूमाल डाले बूढ़े मौलाना, स्टेनगन लिए मुक्तिवाहिनी के जत्थे। सड़क पर आस-पास के गांवों से आए किसान भारतीय सेना की हर ट्रक, हर जीप का 'जय बांगला' चिल्लाकर स्वागत करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, मना करने पर भी उन्हें पान-सिगरेट ला-लाकर देते हुए। लाउडस्पीकर पर मुक्तिवाहिनी का कोई सैनिक कुछ बोल रहा है—बांगला समझने की कोशिश करता हूं। वह कह रहा है, "१५ दिन पहले हम पर पाकिस्तानी फौज की हुकूमत थी, इसलिए आपने ईद नहीं मनाई। आज आजादी की ईद है। अब हम कभी गुलाम नहीं होंगे। हमारे भारतीय मित्र अपनी जान देकर हमारे लिए यह आजादी की ईद लाए हैं।" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ब्रह्मपुत्र की मीरचेबंदी :: ७७

कृतज्ञता और ममता किसी भी कौम की बहत बडी सिफ़त होती है। मुक्तिवाहिनी के जवान हमें घेरकर मंच तक पहुंचाते हैं। हैलिकॉप्टर की आवाज सुन पड़ती है। लोग उछल-उछलकर देखते हैं। चक्कर काटकर हैलिकॉप्टर नीचे आता है। हवा के तेज झोंके, घूल का अंधड़। एक ओर की भीड़ छंटती है, सफेद कपड़ा उड़ जाता है। जनरल उतरते हैं, पीछे क्लेर । और, भीड़ ने दोनों को लपेट लिया । मालाओं से लाद दिया है। बूढ़े आगे बढ़कर दोनों योद्धाओं को गले लगाते हैं। दुआएं देते हैं। एक बूढ़ा फूटकर रो पड़ता है और रोता जाता है। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर उनसे मालाएं डलवाते हैं।

बलवीर सिंह हमें अलग ले जाकर वताते हैं कि जनरल नागरा और ब्रिगेडियर क्लेर हैलिकॉप्टर से जल्दी ही ब्रह्मपुत्र के किनारे जा रहे हैं, स्वयं वह क्षेत्र देखकर आगे की योजना वनाने। हम अब बातचीत छोड़-कर तुरंत जीप से जाएं। ब्रह्मपुत्र वहां से कई मील दूर है, लेकिन जनरल की सस्त हिदायत है कि ब्रह्मपुत्र के दो मील इघर जो पोस्ट है, वस वहीं रककर जनरल का इंतजार करें। उससे एक इंच आगे नहीं जाना है। दोनों ओर से गोलावारी हो रही है। अगर गोलावारी शुरू हो जाए, तो जीप को खुली सड़क पर न छोड़ें। किसी पेड़ के नीचे या झुरमुट के पीछे खड़ी कर किसी आड़ में लेट जाएं। वलबीर सिंह वाद में जनरल के साथ आएंगे।

अब हमारी जीप तेजी से पक्की सड़क पर दौड़ रही है। सहसा हवाई जहाजों की आवाज आती है, हमारे दो वमवर्षक उड़ते हुए जमालपुर की ओर जा रहे हैं। रात को दुश्मन के बेतार से संदेश पकड़ा गया था। सुना जाता है कि सेनाध्यक्ष नियाजी ने ढाका से जमालपुर के कमांडर सुलतान अहमद को हुक्म दिया कि न केवल जमालपुर नहीं छोड़े, वरन् दूसरी जगहों से लौटी फौज को इकट्ठा कर, हो सके तो ब्रह्मपुत्र के इस पार ही भारतीय सेना पर ही हमला करके उसे घेर लें। किसी हालत में ब्रह्मपुत्र के तट तक नहीं पहुंचने दें। हमारे कमांडर ने अपनी वायुसेना से मदद मांगी है कि हमारे बमवर्षक दिन में ४ साट्रीज (बमवर्षक उड़ानें) लेकर जमालपुर में उनके सैनिक मुख्यालय, उनके शस्त्रागार और छावनी को

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

७५ :: नये निबंध

को वंबार्ड करें। साट्रीज शुरू हो गई हैं। हमारे बमवर्षक विमान उड़ते हुए उस पार जमालपुर पर चक्कर लगा रहे हैं। उधर से तोपें चलने लगी हैं। आसमान सहसा सजीव हो उठा है। हमारे विमान सहसा चील की तरह झपट्टा मारते हैं और दो भयानक धमाके सुनाई पड़ते हैं। दूर तक गांव, खेत, सड़क किनारे के पेड़ मानी कांप उठते हैं। आधे मिनट वाद दो घमाके, और फिर हमारे विमान घूमकर जिधर से आए हैं उघर ही तेजी से लीट जाते हैं। पांच मिनट बाद उधर की पाकिस्तानी तोपों की गरज सुनाई पड़ती है। हम जीप से उतरते हैं, पर सड़क पर लौटते भारतीय सैनिक हमें बताते हैं कि अभी हम आगे जा सकते हैं। ये तोपें हमारी ओर नहीं, भारतीय सेना की उस टुकड़ी की ओर चल रही हैं, जो रातों-रात वस्त्रीगंज के पास से चुपचाप नदी पार कर जमालपुर के वार्ये वाजू में जाकर मोरचेवंदी कर रही है। "अच्छा तो हमारे जवान उन्हें घेर रहे हैं ?" "हां, जनरल का हुक्म है कि उनके भागने और ढाका पहुंचने के रास्ते बंद कर दो। वे भागे, तो ढाका की सड़क व्वस्त करते हुए जाएंगे।" जमालपुर की विशाल सेना के वाजू में जाकर हमारी इतनी छोटी टुकड़ी किस भयानक खतरे में होगी, हम यह कल्पना करके सिहर उठते हैं। भारतीय सैनिक किस फौलाद का बना होता है!

जनरल का हैलिकॉप्टर इंघर आकर उतरा है। जनरल नागरा हैं, विगेडियर क्लेर हैं, जो हमें पहले मिले थे। इंजीनियर यूनिट के विगेडियर एन० एल० वेरी हैं। क्लेर के अंगरक्षक बलवीर सिंह हैं, नागरा के अंगरक्षक मेजर वामी हैं। और, दो-एक और नये चेहरे। हमें पहले पहुंचा देखकर जनरल नागरा खुश हैं, "शावाश!" बाई ओर के केले और आम के कुंजों में हमारा तोपखाना है। उनके अधिकारी और स्थल सेना के लोग जनरल के पास आकर सैल्यूट देते हैं। जनरल उनके कंघों पर हाथ रखकर पूछते हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं। एक सैनिक मुंह बनाकर कहता है, "जबरदस्त दुश्मनों से पाला पड़ा है साहब। हम प्रीछा करते-करते थक गए, वे कम्बख्त भागते-भागते नहीं थके। शेलिंग से उनकी एक अगनवोट भी डुबा दी, लेकिन उनका भागना नहीं रुका।"

"कहां तक भागेंगे ?" क्लेर ने कहा, "पाकिस्तान बहुत दूर है।" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri द्रह्मपुत्र की मोरचेबंदी :: ७६

अब यहां से हमें पैदल जाना है। दो मील दूर ब्रह्मपुत्र पर। चूंकि अब हम उनके तोपखाने और मशीनगनों की मार के अंदर हैं, अतः जनरल का हुक्म है कि सड़क पर हम विखरकर चलें, झुंड वनाकर नहीं। सड़क के इघर-उघर जरा भी न जाएं, क्योंकि सुरंगें विछी हैं। जनरल के साथ-साथ एक वायरलेस आपरेटर चल रहा है, जो वायरलेस से वरावर वातें करता जा रहा है। सड़क के दोनों ओर हाथ में सुरंगों का पता लगाने वाली घड़ी लेकर दो सैनिक चल रहे हैं, जरा आगे-आगे। यद्यपि खतरा है, लेकिन कई फलाँग तक कुछ नहीं होता। और, अब ब्रह्मपुत्र दीखने लगी है। उस पार किनारे-किनारे मीलों तक बसा है जमालपुर । उत्तर में ढाका की रक्षापंक्ति की प्रथम दुर्भेंद्य सैनिक छावनी। मैं वलबीरसिंह से दूरवीन मांग-कर देखता हं। क्लेर मना करते हैं: यहां से नहीं, उधर वंकर खाई में बैठकर देखना ठीक होगा। अब वालू है और कुछ कंटीली भाड़ियां। वालू में उन्होंने एक बहुत बड़ी छावनी बनाई थी। तीन ओर गहरी खाई और हर कोने पर तथा बीच-बीच में बंकर । इन बंकरों में बेहद हथियार मिले । रात तक पाकिस्तानी यहां जमे थे। आधी रात भागे हैं। मुझे सिहरन होती है। जहां हम खाइयों में खड़े हैं, दस घंटे पहले तक यहां दूरमन अपने हथियारों के साथ जमा था।

मेजर वामी के हाथ में प्लास्टिक कवर में लिपटे, जो वहत वड़े नकशे थे, वे जमीन पर फैला दिए गए हैं और खाई में खड़े होकर जनरल क्लेर, बेरी और दूसरे अधिकारी उन्हें देखकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। बीच-बीच में वायरलेस पर संदेश आ-जा रहे हैं। कोई संदेश आता है और क्लेर रिसीवर का मुंह जनरल के कान के पास कर देते हैं। जनरल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर संदेश भेजते हैं, "सुनो, देखा गया है कि एक ट्रेन तैयार खड़ी है। उनकी सेना उस पर कुछ लाद रही है। अगर यह सच है तो ट्रेन को रोको। उनके जाने के सब रास्ते वंद कर दो। '''नहीं, सड़क तोड़ो' नहीं,। पेड़ काटकर सड़क पर डाल दो।"

उस तरफ जमालपुर में बेहद खामोशी है। आदमी तो आदमी, सड़क पर, किनारे-घाट पर, एक चिड़िया नजर नहीं आती । उनकी तोपों का कहीं पता नहीं। हमारी तोपें भी खामोश हैं। "हमारे बमवर्षकों ने उनकी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

५० : : नये निबंध

सिट्टी-पिट्टी मुला दी है," कोई कहता है। "चिलए, अब उस बाई बाली जगह से किनारे चलकर देखेंगे। वहां से जमालपुर का घाट सबसे नजदीक हैं," जनरल कहते हैं। यहां पर तो नदी ने मोड़ लिया है और कगार नीचे है। नदी पतली है, पर रेत का फैलाब बहुत है, इधर भी, उधर भी। वहां पर दोनों किनारे बहुत नजदीक आ गए हैं।

जनरल वहां जाकर उसे खुद देखना चाहते हैं। अब फिर दूसरी पार्टी विल्कुल हमारे ऊपर से। हमारे वमवर्षक जाते हैं। और फिर दो-चार खौफ-नाक धमाके, और फिर खामोशी। जमालपुर में एक जगह से जोर का

धुआं उठ रहा है। पाकिस्तानी तोपें विल्कुल खामोश हैं।

वंकर से निकलकर हम फिर सड़क पर आते हैं, लेकिन सड़क पर नहीं चलते । मुक्तिवाहिनी के संपर्क अधिकारी अव यूसुफ हमें सड़क पार खेतों में उतारकर झुरमुटों में से ले चलते हैं। छिपते हुए हम रुक-रुककर देखते हैं दूरवीन से, जमालपुर सुनसान है। खेतों के पार एक गांव है। घनी हरियाली वाला । हम गांव में पहुंचकर क्षण-भर को रुकते हैं । यूसुफ गांव वालों से कुछ वातें करते हैं। उनके माथे पर चिंता है। उनको खबर मिली है कि कोई रजाकार हमारी गतिविधियों की खबर जमालपुर को भेज रहा है। लेकिन खबर दो बंटे पहले की है। वे कुछ करने की स्थिति में होते, तो अभी तक कर चुकते । हम गांव से निकलते हैं । अब गांव और बह्मपुत्र के बीच में आये मील का खुला फैलाव है। कुछ दूर तक खेत और उसके बाद रेत। खेत में कहीं-कहीं तिल के पीले फूल खिले हैं, कहीं-कहीं वैंगन की छोटी-छोटी पौध, जिनमें इक्के-दुक्के नीले फूल हैं। आदेश है कि हम एक-दूसरे से काफी दूर-दूर पर, तितर-वितर होकर चलें, यथासंभव पीले फूलों वाले खेत में न चलें, क्योंकि रंग की पृष्ठभूमि में दुश्मन हमें आसानी से देख लेगा। अब खेत पार हो गए हैं। रेत काफी महीन और सूखी हुई है। पांव रखने से उड़ती है। इधर कगार बहुत ऊंचा है, नदी सिर्फ ५०० गज चौड़ी है। उधर जमलिपुर का कगार नीचा है। घाट तक सड़क आती है। जमालपुर में घाट के किनारे एक पंक्चर हुई नागरिक वस खड़ी है। इधर हमारी ओर एक स्थान पर एक पक्की कांक्रीट की जेटी है, नीलें हो लालू प्रिक्स महारहे । अभेन का हा हिस्ते जो हो हिस्ते प्रकृत स्थान हुन

गया है, पर छड़ों के सहारे लटक रहा है। सामने ब्रह्मपुत्र के पानी में बांस गाड़कर मछली के जाल मुखाने की खड़ी मचान बनी है। इसी जेटी के पास बांस के मचान के पीछे होकर जनरल और उनके सहयोगी मौका-मुआयना कर रहे हैं। वह है जमालपुर की पानी की टंकी, यह है रेडियो टावर, यह है चार मंजिली एक ऊंची लाल नागरिक इमारत, वह है कॉलेज का पिछवाड़ा। बलबीरसिंह की दूरवीन हाथ से हाथ में घूम रही है। "वह देखिए, एक जीप आई है घाट पर, लेकिन नहीं, वैक करके बस के पीछे चली गई," कोई बताता है, फिर सब सुनसान। एक मिनट की अजीव चुप्पी। चुप्पी तोड़ते हैं ब्रिगेडियर क्लेर। जनरल के कंघों पर हाथ रखकर कहते हैं, "अब बापस चलना चाहिए, काम तो हो गया।"

और हमारा मुड़ना था कि "शू …शू …शू …शिक।" कोई चीज हमारे पास से गुजरती है और पास की रेत में घंस जाती है। रेत का गुवार उठता है, पलक मारते विगेडियर क्लेर लेट जाते हैं और अपने साथ जनरल को खींच लेते हैं, "लेट जाओ । दुश्मन फायर कर रहा है।" और वाक्य पूरा नहीं होता। हम लेट भी नहीं पाते कि 'शु : 'शिक' और फिर तो बौछार। मेरी आंखों के आगे एक क्षण के लिए अंधेरा-सा और फिर लाल उड़ते चकत्ते-से । शायद…! साथ के दो विदेशी फोटोग्राफर कांक्रीट स्लैव के नीचे हैं, उसके वाद वाहर जनरल नागरा और सबसे इघर खुले में में। वे चीजें ठीक हमारे ऊपर से गुजर रही हैं और वस पांच-छह गज की दूरी पर गिर रही हैं। दिल की घड़कन रकने-सी लगी है। क्लेर कुछ कहते हैं पर हमारे कान जैसे सिर्फ 'शू ' 'शू ' 'शिक' सुन रहे हैं और मुझे जरा-सी चेतना आती है। कहां हैं वालकृष्ण, ब्रिगेडियर वेरी, कैप्टन भटनागर ? मैं गर्दन घुमाता हूं, जनरल कड़कती आवाज में कहते हैं, "हिलो मत, चिथड़े उड़ जाएंगे। वे रिकॉयललेस गन चला रहे हैं।" रिकॉयललेस गन टैंक उड़ाने के काम आती है। मेरे होंठ सूख गए हैं, गला चिपक गया है, लेकिन जहां तक मुझे याद है, रिकॉयललेस न सुनकर मैं हंसने की कीशिश करता हुआ कहता हूं, "वे हमें टैंक समझ रहे हैं क्या ?" लेकिन आवाज शायद कांप रही है। फिर भी बोलने से एक बात होती है। मैं देखता हूं, ब्रह्मपुत्र का शांत जल, चमकती चूप्रशेष इरा तस्र होत्रें होते बाद अपने विकक्ता हजारीका स्नाते किया है जिल्ला

पर :: नये निवंध

उन्होंने मोर्टार भी चलाने शुरू कर दिए।" क्लेर कहते हैं। जनरल नागरा और ब्रिगेडियर क्लेर विल्कूल शांत हैं और वे, फार्यीरंग की क्या टेकनीक दुरमन इस्तेमाल कर रहा है, इसकी वात हंस-हंसकर कर रहे हैं। कैसा विचित्र आत्मवल है हमारे योद्धाओं का । मोर्टार के गोले मेरे विल्कुल नीचे पानी में गिरते हैं। छींटों से मैं भीग जाता हूं। फ्रेंच कैमरामैन मार्क रिवू कांकीट स्लैव के नीचे से मेरा नाम लेकर चिल्लाकर कुछ कहता है। मुझे मोर्टार के विस्फोट में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। कोई हाथ वढ़ाकर मेरे गले में पड़ा रंगीन झोला खींचकर अंदर फेंक देता है। क्लेर इशारा कर रहे हैं कि जमीन से चिपककर लेट जाओ । जनरल अपना हैट उतारकर अंदर फेंक देते हैं और फिर जाने कौन-कौन लेटा-लेटा मेरे ऊपर वालू फेंक रहा है। नाक, कान, होंठ, गर्दन सब रेत से भर जाते हैं। बाद में मालूम हुआ कि जनरल और उनके दायें में विल्कुल खुले में थे और जनरल के हैट की लाल पट्टी और मेरी पीली कमीज और नीला झोला घूप में खूव चमक रहा था और वे लोग ठीक उसी पर निशाना साघ रहे थे। यही राज था कि गोले ठीक मेरे सामने और दायें पांच-छह गज की दूरी पर गिर रहे थे। वालू फेंककर मेरी कमीज ढांकी जा रही थी।

हमारे विल्कुल पीछे से गन का एक राउंड छूटता है। पहला ख्याल यही होता है कि दुश्मन पीछे भी आ गया है, लेकिन ब्रिगेडियर वेरी कुछ चिल्लाकर कहते हैं जिससे मालूम होता है—वलवीरींसह जान का खतरा लेकर घुटनों के बल खेत की मेड़ पर वैठकर गन चला रहे हैं। शायद वल-बीर सिंह की गन का इशारा था कि इघर से हमारे तोपखाने ने फायर गुरू कर दिया। आधे मिनट के बाद शायद हमारे तोपखाने की वजह से उन्होंने अपने मोर्टार और रिकॉयललेस की पोजीशन बदली होगी, क्योंकि आधे मिनट के लिए फार्यीरंग बंद हुई। "लौटिए और छितराकर। फार्यीरंग हो तो लेटिए, फिर बढ़िए" हम उठकर भागते हैं। और फिर फार्यीरंग जारी। लेटना, फिर भागना, फिर लेटना, फिर भागना। भागते-भागते में देखता हूं कि बालकुष्ण आगे हैं, बाई ओर, पीछे में हूं और सबसे पीछे ब्रिगेडियर बेरी। बाद में मालूम हुआ कि गोले की चोट से उड़ा एक श्रांकीट का

टुकड़ा उनके पैर में लग गया है। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri सांस चढ़ गयी थी। मुंह पर खून झलकने लगा था। आंखों से घुघला दील रहा था। कुछ तो खून का दवाव, कुछ पलकों में भरी रेत, थोड़ी देर में यह भी होश नहीं रहा कि फार्यारंग कव आयी, किस ओर आयी, वस अंधाधुंघ गिरते-पड़ते लेटते-उठते भागना और वह भी रेत में, ऊंचे-नीचे खेतों में—गांव अभी कितनी दूर है? देखने में वह रहा, पहुंचने में हर खेत पार करने में चार-चार फार्यारंग!

और मृत्युयात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। हम खेतों में दूर-दूर छितराकर चल रहे हैं। उन्होंने भी मोर्टार रिकॉयललेस की जगह मीडियम मशीनगन चलाना शुरू कर दिया है। पर अब हम लेटते नहीं, बस सावधानी से बढ़ रहे हैं। जब अपनी जीपों के पास अपने तोपखाने की यूनिट के किनारे पहुंचे, तब जांघें इस कदर भर गयी थीं कि हर कदम उठाने में कराहने की तबीयत होती थी।

हम वेहद थकान महसूस कर रहे हैं, पर आराम कहां करें ? हमारा सामान-विस्तर तो सब वस्शीगंज में है। लेकिन मेजर राजपाल बताते हैं कि आपका सब सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है। वस्शीगंज में तो अब तक पीछे वाली यूनिट आ चुकी होगी। सामान हमारा उसी सामने के गोविन्दचन्द्र इंस्टीट्यूशन के वार्ये वाजू के एक कमरे में लगा दिया गया है। गजब है उनका इंतजाम कि जहां हजारों सैनिकों, सैकड़ों सप्लाई की ट्रकों, टनों हथियारों के ठीक समय पर ठीक जगह पहुंचाने का इंतजाम है, वहीं हमारा छोटे-से-छोटा सामान भी हमारे विना पहुंच जाता है।

त्रिगेडियर वेरी ने बिना दूरवीन के देखा था कि जीप आई थी और वैक होकर वस के पीछे चली गयी थी। उसी पर वे रिकॉयललेस गन लाद-कर लाए थे। वस की आड़ से चला रहे थे। रिकॉयललेस गन और मोर्टार में एक फर्क होता है—मोर्टार का गोला जहां गिरता है वहां से उछलकर स्प्लिटर चारों ओर दस गज के दायरे में गिरते हैं। अतः आप पर ही गोला न गिरे दो-एक गज दूर गिरे तो आय वचस कते हैं। वह गोला आसमान में एक विंदु तक जाकर सीघे नीचे गिरता है। पर रिकॉयललेस की मार सबसे घातक होती है। जमीन से बिल्कुल ऊपर तिरछी आती है और अगर आप जरा भी हिले, ६ इंच ऊपर भी, तो चिथड़े उड़ जाएं। टैंक की फीलाद को: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

५४ : : नये निवंध

भी भेद देती है। और कहीं वहां बालू न होकर कंकड़-पत्थर होते तब तो हमको कोई नहीं बचा सकता था। हर गोले के बाद जो स्प्लिटर उड़ते, वे सबको ले डालते, चाहे हम लेटते, चाहे छिपते। हमें क्या मालूम था कि ब्रह्मपुत्र का जल हजारों वर्षों से हिमालय के पत्थर पीस-पीसकर जो बालू बनाता रहा है वह इसलिए कि इन घातक गोलों को सोख ले। बालू की बजह से हम बचे हैं, यह जानकर ही उन्होंने गांव के बाद हम पर मीडियम मशीनगन चलाना गुरू किया था, क्योंकि यदि वह निशाने पर बैठ जाएं तो फिर बचना मुद्किल था।

सुरक्षा के कवच में पहुंचकर अब फुरसत मिल पाती है कि उन क्षणों को एक बार निर्वचतता से फिर मन में जी भर देखें, उस समय मैं क्या सोच रहा था। कैसी लगती है मौत, जब वह सिर पर निर्वाध नाच रही हो! नये दोस्तों की पुरजोश बातचीत से कमरा गूंज रहा है, लेकिन में अपने में डूबा हुआ हूं। मौत के आकस्मिक साक्षात्कार की जांच-पड़ताल में। कैसा अजीव है कि अब तक जो पढ़ा-सुना, उससे यह अनुभव बिल्कुल अलग था। उस समय एक क्षण को स्तब्ध था, विल्कुल जैसे होंठ पर शब्द, आंखों में हिंट, नसों में खून एकदम वर्फ जैसा जम गया हो, फिर जैसे सारी संज्ञाएं लौट आई थीं। हिंट में था केवल जनरल और ब्रिगेडियर का शांतसंतुलित चेहरा, जो अजीव सक्न दे रहा था।

और फिर सब भूल-भाल कर उन आवाजों को सुनने में लग जाता हूं जो फायरिंग की वजह से रही हैं। रिकॉयलेंस का गोला आता है 'शू ... शू ...' जैसे किसी हरे-पीले वांस में से तूफान गुजर रहा हो और फिर वह बालू में धंसता है—'शिक'। और कैसा अजीव है कि वालू व हवा में उड़ने की भी एक आवाज होती है। पर उसे अक्षरों में कैसे लिखा जाए? और फिर मोटांर की आवाज इससे बिल्कुल अलग। और मोटांर का खोला जब ब्रह्म-पुत्र के पानी में गिरता है, तो 'छुप' पानी के छलकने और किसी जलती चीज के बुझने की आजीव-सी मिली-जुली आवाज और फिर जहां मोटांर गिरा है, वहां से काली कीचड़ मिली वालू का एक फब्बारा उछलता है, वीस-तीस गज ऊंचा और ऊपर जाकर छितरा जाता है। और फिर हजारों-लाखों छींटों में बिखरकर काली वालू के कण देर तक पानी में दूर तक

गिरते रहते हैं—पट-पट, पट-पट!' हजारों छोटी-छोटी मंवरनुमा लहरें वनती हैं, फैलती-फैलती गुम हो जाती हैं और फिर ब्रह्मपुत्र का वही शांत, मंथर प्रवाह, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर, पत्नी, वच्चे, लेखन, कामकाज यह सब तो वाद में याद आया, अब अपनी आर्टिलरी यूनिट में चाय पीते हुए हेलिकॉप्टर के पाइलट वर्मा और एम० एम० सिंह के साथ चाय के प्याले पर ठहाके लगा रहा था, लेकिन उस चरम क्षण में तो सिर्फ ये आवाजें थीं, जिनमें पाकिस्तानी वारूद, वांगलादेश की वालू और अपनी सेना के सेतुलक्ष्य ब्रह्मपुत्र का जल सब उलक्ष गए थे।

रात को सोया तो लगा, माथे पर ब्रह्मपुत्र का शीतल जलप्रवाह शांति दे गया है। गालिव याद आते हैं, 'मौत का एक दिन मुअय्यन है' उस निश्चित दिन के पहले कुछ नहीं होगा, होगा भी तो इसी तरह मौत शायद नींद की एक गहरी नदी होगी। मैं शांत बहती नदी में धीरे-धीरे घुल जाता हूं। नींद में निश्चित, सब शांत हैं, सिर्फ़ बहर के पोखर में कभी-कभी मछलियों के उछलने की छपछपाक आवाज आती है।

## चितन चालू है

### शरद जोशी

कई वार मुझे यह भ्रम हो जाता है कि देश प्रगति कर रहा है। और कई वार यह भ्रम हो जाता है कि यह भ्रम नहीं है, वाकई कर रहा है। इसके वाद अगला प्रश्न उठता है कि कहां से, किस दिशा में प्रगति कर रहा है? और क्या भारतीय प्रगति के संदर्भ में दिशा शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए अथवा नहीं? प्रगति कहीं से किसी दिशा में हो रही है या किसी दिशा से कहीं भी हो रही है। दिशा से दिशा में हो रही है अथवा कहीं से कहीं हो रही है? क्या दिशा कहीं है? क्या कहीं दिशा है? क्या भारतीय संदर्भ में प्रगति और दिशाभ्रम समानार्थक शब्द हैं? कोश क्या कहता है? जिनमें जोश है, उनका जोश क्या कहता है? जो दिशा की बात करते हैं, उनकी दशा क्या है? जो दशा को रोते हैं उनकी दिशा क्या है? इसमें चिता किस विषय में की जानी चाहिए? उनके रोने पर, दशा पर या दिशा पर? और उसके साथ हर उदीयमान राष्ट्र का एक वाल-सुलम प्रश्न है कि दिशाएं कितनी हैं? तथा करोड़ों के देश में कुल मिलाकर दशाएं कितनी हैं? राजनीति का सवाल है कि रोने वाले कितने हैं? आप क्या कर रहे हैं?

चिंतन चालू है। उसे करने वाले भी कम नहीं। वे भी चालू हैं। वे रो CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Distant चालू हैं। वे रो रहे हैं। मारत में रोने वालों की तीन जातियां हैं। कुछ अतीत पर रोते हैं कुछ भविष्य पर, कुछ वर्तमान पर। जिमकी जैसी औकात है वैसा वह रोता है। रोना राष्ट्रीय धर्म है, आपकी गंभीरता और जागरूकता का सूचक। रोना मुक्ति नहीं, असफलता नहीं, धंसने का प्रयत्न है। रोना आपके सरोकार का, गहरे लगाव का सूचक है। रोने से दरवाजा खुलता है। जिस स्तर पर रोओ, उस स्तर का दरवाजा खुलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोने वाले के लिए विदेश का दरवाजा खुलता है, प्रांतीर स्तर पर रोने वाले के लिए राजधानी का दरवाजा खुलता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर रोए, उनके लिए दिल्ली का दरवाजा हमेशा खुला रहा। रोइए, दरवाजा खुलेगा। अंदर जाइए, वहां अन्य रोने वाले मिलेंगे। काम चालू है, चिंतन चालू है। एजेंडा वदलता है, मगर रोने की कार्रवाई चलती रहती है।

दुच्चे हैं, जो वर्तमान पर रोते हैं। बहुत गहरे हैं, जो अतीत पर रोते हैं। महान हैं, जो भविष्य पर रोते हैं। देश की खास बात है कि किसी की उपेक्षा नहीं हो रही। काम बराबर चल रहा है। चिंतन चालू है। जिसका वर्तमान सघ गया, वह भविष्य पर रोने लगा। वह भी सघ गया, तो अतीत की चिंता में डूबा। इतिहास के जिक से मानसिक ऐयाशी की गंघ आती है। आने दो। हर गहरी वस्तु से आती है। रोने का शिल्प वैविष्यता से पूर्ण है। जिसके हाथ में अखबार है वह रो रहा है। जिसके हाथ में किताब है, वह रो रहा है; जिसके हाथ में माइक है, वह रो रहा है। सभी राष्ट्रधर्म पर विल-विल जा रहे हैं। रोना राष्ट्रधर्म है। आंसू गहराई के सूचक हैं। चूंकि कूर्सी पर वैठा व्यक्ति सामने खड़े व्यक्ति की तुलना में अधिक गहरा है, अत: वह अधिक रो रहा है। निदयां वह रही हैं।

निदयां वह रही हैं, जो कुर्सियों में समा जाती हैं। सारी निदयां अंततः कुर्सियों में बदल जाती हैं। प्रवाह की आत्मा टेबल की शक्ल ले लेती है। श्राप्त कुर्सी का है। चितन चालु है। नदी कुर्सी है। निदयां कुर्सियां हैं। नदी की दिशा क्या है? कुर्सी की दिशा क्या है?

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri रुद**ः नये निवंघ**  कुर्सी का मुंह सामने वाले की तरफ है। सामने वाले का मुंह कुर्सी की तरफ। दिशाएं औकात से निश्चित होती हैं। इस पार प्रिये कुर्सी है, उसका मजा है, उस पार न जाने क्या होगा? कुछ नहीं है उस पार। आदमी आवेदन लिये खड़ा है। उसकी दिशा, उसकी औकात ने निश्चित की है। वह इघर देख रहा है, आप उघर देख रहे हैं। पूरा देश इघर-उघर देख रहा है। सब कयामत की नजर रखते हैं। दिशा पर टकटकी लगी है। खड़े होंगे तो कुर्सी पीछे हटानी होगी। नदी पीछे नहीं हटती। इसीलिए वैठे हैं। खड़े नहीं हो सकते। माइक पर रो रहे हैं। फूलों के हार से कंठ हंवा है। कारों ने पैर सुन्न कर दिए। सोफे दलदल हैं, मनुष्य मजबूर है। वह घंसा हुआ रो रहा है। उसके आंसू राष्ट्र की समस्या है। उस पर घ्यान दो। सुर में सुर मिलाओ। राष्ट्र धर्म है।

चितन चालू है। दशा का अध्ययन और दिशा की तलाश चालू है। काम बरावर वंटा है। कुछ दशा पर चितित हैं, कुछ दिशा पर। कुल मिला-कर ध्विन रोने की है। कहां जाएं, कैसे जाएं और क्यों जाएं? कौन जाएगा?

जाने वालों के चित्र छप रहे हैं। कार्ट्न छप रहे हैं। वयान दे रहे हैं, हूट हो रहे हैं। कुल मिलाकर वे सफल हैं। जाना नहीं है, पर निरंतर जाते रहना है। स्टेशन पर दूकान खोल वस जाना है। रेलों की घोषणाएं करनी हैं, गंभीर सूचनाएं देनी हैं, खुद कहीं नहीं जाना। यात्रा से बड़ी राष्ट्र-सेवा है—जंक्शन के खानसामा हो जाना। जो भी दिशा हो हम थाली सप्लाई करेंगे, विचार सप्लाई करेंगे, चिंतन सप्लाई करेंगे। यात्री दिशा की सोचता है, खानसामा अपनी दशा की सोचता है। भीड़ है, घोषणाएं हैं, ठेले हैं, खिड़की से वाहर झांकते चेहरे हैं और उन सब को चीरते थाली लिये खानसामा और वेयरे हैं। सब गड्डमड्ड है और यही राष्ट्र है। अगले स्टेशन पहुंचने की चिंता से इस स्टेशन पर थाली का इंतजाम करना जरूरी है। यही राष्ट्र धर्म है। हमें खिलाओ ताकि हम वो सकें। कुर्सी दो ताकि हम

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri चितन चालु है :: ६६ विचारें। माइक दो ताकि हम रोयें। आओ, सब मिलकर रोयें। सहयोग करें। कुर्सी वालों, माइक वालों से सहयोग करें। तेरे तंबू की शरण हमारा विचारशील सिर हो। राष्ट्रधर्म पर वलि-वलि जायें।

चितन चालू है। रोना जारी है। जिनकी औकात बड़ी है, उनकी कुर्सी गोल-गोल घूमती है। दिशाएं बदलना हर गोल घूमने वाली कुर्सी का जन्म-सिद्ध अधिकार है। आंसू का विषय बदलता है। निदयां रुख वदलती हैं। राष्ट्र परिवर्तन की चेतना से चकाचौंध हो अंधों के अंदाज में हाथी को महसूस कर किलकारियां भरने लगता है। दूसरे ही क्षण वह गंभीर हो जाता है और हाथी का आकार पहचानने लगता है। वह किस दिशा में जाएगा, पता लगाता है। चितन चालू हो जाता है। दशा क्या है, दिशा क्या है? हाथी ठहरा हुआ है। या शायद वह चल रहा हो, अंघे ठहरे हुए हैं। या दोनों चल रहे हों। अंतर नहीं पड़ता। दशा और दिशा में एकरूपता-सी लगती है। हम जहां हैं, वहां से वहीं-वहीं चलते, उसी जगह पहुंचते हैं। चितन जारी है। हम चलने के बावजूद पहुंच नहीं रहे। पहुंचने के बाव-जूद नहीं चले थे क्या? आंसू बहने लगते हैं, स्वर फूतते हैं। माइक वाला अपनी ऊंचाई के अनुरूप माइक एडजस्ट करने लगता है। क्षण-भर का काम है। माइक के अनुरूप अपनी ऊंचाई बनाने के लिए कितने वर्ष लगे थे आपको ? आपके अनुरूप माइक क्षण-भर में फिट हो जाता है। सारे रोने, सारे चितन का यह उपलब्धि-बिंदु है। सदैव मानव यंत्र से समझौताः करता है। नेता हो जाने पर यंत्र मानव से कर लेता है।

चितन चालू रिक्षए । बोलिए । रोइए । दशा बताइए, दिशा दीजिए ।
"भाइयो और बहनो, आज इस बांध का उद्घाटन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है । आप तो जानते ही हैं कि पूज्य बापू ने बांधों के CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

६० :: नये निवंध

विषय में क्या कहा है। आज इस बांघ से इस क्षेत्र की प्रगति होगी। कमीशन, भ्रष्टाचार आदि मिलाकर इस बांध की लागत…"

जारी रिखए। सुनने के लिए भीड़ खड़ी है। उसे यह भ्रम है कि राष्ट्र प्रगति कर रहा है। और हो सकता है कि यह भ्रम भी एक भ्रम हो और राष्ट्र वाकई प्रगति कर रहा हो।

तब अगला प्रश्न उठता है। उठने दो। निपट लेंगें। चिंतन चालू है!

90

## लंका की एक रात

## कुवेरनाथ राय

लंका की एक रात, अर्थात पहले दवे-पांव, सावधान चक्षु संध्या, तव निर्मल चंद्रोदय, फिर मुक्त ज्योत्स्ना और अंत में मिंदता-घिंपता शेष रात्रि जिसका अवसान उवासी, उपरित और अपच में होता है। सुंदर कांड के सर्ग ४ से ११ तक पढ़ता गया और अंत में मुझे लगा कि मैं गांव के प्रीतिभोज के बाद फेंके गए जूठे पत्तलों और मृद्भांडों के बीच बैठा हुआ हूं। बाल्मीकी ने सचमुच यहां संकेतगर्भी काध्य प्रस्तुत किया है। एक कामविद्ध पुरी है। उस पर काम रूपी रात अपनी उदार, विदग्ध और विकृत तीनों भूमिकाओं के साथ उतरती है और इसी मायामय वातावरण में एक स्थितधी पुरुप निराधार व्रतबद्ध रूप में, लंड-प्रति लंड कोण-प्रतिकोण दवे पांव सावधानी से चल रहा है। वह पछताता है, फिर संभलता है; कुछ कुद्ध होता है, फिर संभलता है; निराध होता है, फिर संभलता है। अद्मुत धीरता के साथ एक वानर वीर लंका का कोना-कोना छान रहा है।

सीता-हरण हुए दस मास हो चुके हैं, सीता-हरण माघ के अंतिम भाग में या फाल्गुन के प्रारंभ में बिंदु मुहूर्त में हुआ था। तब से यह दसवां मास चल रहा है और असंभवत: अगहन शुक्ला एकादशी तिथि है। कम से कम 'पद्मपुराण' का तो यही साक्ष्य है । यद्मपि उत्तर भारत के रामायणियों में प्रचलित तिथिकम से 'पद्मपुराण' में उल्लिखित तिथिकम मेल नहीं खाता है, विशेषत: सीताहरण प्रसंग के बाद। पर माघशीर्ष की एकादशी को समुद्र-लंघन, द्वादशी को सीता-दर्शन और तेरस को लंका-दहन दोनों परं-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Multiuksitu Bilawali Valariasi Collection. Digitized by egai

६२ :: नये निवंध

पराओं में मान्य है। भेद आता है पक्ष के संबंध में। पर यदि वाल्मीकी रामायण को पढ़ें तो ज्ञात होता है कि रात्रि के प्रारंभ होते ही चंद्रोदय हो गया। अतः यह निश्चय ही शुक्ल पक्ष का वर्णन है।

सुंदर कांड पढ़ने से ज्ञात होता है कि सीता से मेंट जिस दिन हुई, उसके पहले की रात को वे संघ्या से रात्रि के अंतिम क्षणों तक 'लंका कामरूपिणी' नगरी के सारे लीला व्यापार को हाट-बाट, बन-बीथी घूम-घूमकर देखते रहे। जिस संघ्या को वे लंका में रात्रि आगमन के साथ ही प्रवेश करते हैं उस संघ्या को चंद्रोदय लांछित रूप में विणत किया गया है। मारुति के सहायक के रूप में 'साचिव्यमिव' चंद्रमा का उदय द्वितीय सर्ग में ही कह दिया गया है:

शंखप्रभ क्षीर मृणाल वर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानम् ददशं चन्द्र स कपि प्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीव हंसम्।

— ज्योत्स्ना की घारा में प्लावित होकर यह मायापुरी, और कामरूपिणी एवं और वहुरूपी वन जाती है। किप इस 'रावण वाहुपालिता' पुरी के सिहद्वार से न प्रवेश करके परकोटे को फांदता है और वाम पग से इसमें प्रवेश करता है।

चांदनी एक मायादर्पण है, जिसमें कटु कठोर चेहरे पर भी एक अस्पष्टता का और फलतः एक कोमलता का प्रलेप हो जाता है। चेहरे की स्पष्ट, कटुतीक्ष्ण रेखाएं दुग्धाभ छाया में लुप्त-सी हो जाती हैं। किप-श्रेष्ठ के किव-मन को इस ज्योत्स्ना-वितान और चंद्रमंडल ने बड़ा ही प्रभावित किया। वाल्मीिक की अंतर्वृष्टि किप के मन में 'मृगपित सरिस असंक' चंद्र को देखकर उठे हुए वीरोपम उदात्त भाव विम्बों को पहचान जाती है और उन्हें इस प्रकार व्यक्त करती है:

हंसो यथा राजत पंजरस्यः सिहो यथा मन्दर कन्दरस्यः वीरो यथा गवित कुंजरस्य-इचन्द्रोपिबभ्राज तथाऽम्बरस्यः।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लंका की एक रात :: १३

वाल्मीिक, व्यास और तुलसीदास उन किवयों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें योगी अरिवन्द के शब्दों में पुरुष-प्रधान या मरदाने किवयों की श्रेणी में रखा जा सकता है। चंद्रमा को देखकर किव को किसी चंद्रोपम उर्वशी मुख की याद नहीं आयी। किव की सारी उपमाएं मरदानी हैं, मत्त वृषभ, मत्तगयन्द, शिला-समासीन मृगेन्द्र, गर्वोक्षत कंजरस्थ वीर आदि। ये सारी उपमाएं उस वानर-चरित्र के समानांतर जाती हैं, जिसकी सृष्टि करना इस सुंदर कांड का मूल उद्देश्य है। इसी से चंद्रमा का प्रथम वर्णन किव ने श्रुंगार-संपन्न पर श्रुंगारितारिहत अपूर्व श्रीमयी भाषा में किया है। उदात्त पौरुषमय क्लोकों के वीच में ऐसे लक्ष्मी-संपन्न श्री-संपृक्त क्लोक भी गूंथे गये हैं कि चंद्रोदय का प्रथम दर्शन वीरता और ओज के साथ निर्मलता, कांति, स्वास्थ्य, दोषमुक्ति और संपन्नता का वातावरण भी तैयार करता जाता है:

लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदींध चापि समेधयन्तम्, भूतानं सर्वाणि विराजयन्तं ददर्शे शीतांशुमथाभियन्तं । या भाति लक्ष्मीर्मुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराज सा चारु निशाकरस्था ।।

परंतु महाकवि की दिष्ट सर्व-संग्रे ही होती है। आगे चलकर इसी निर्मेल चंद्रिका को इस कामरूपिणी पुरी के स्वभाव के अनुरूप अन्य भूमिका लेनी होगी। यह शंखप्रया, दुग्धोपम, मृणालवर्णी चंद्रज्स्योत्ना अपनी सरल उदान्त और सहज्ञ श्री को स्ट्रोइक्ट्रा के अनुरूपित हो। स्विद्रायका काम्याप क्रिक्स्याप

६४ :: नये निबंध

करेगी। जो हंसवर्णी वनकर उदित हुई वह इस विलासपुरी में उतरकर पहले मयूरकलापी बनेगी और इसे अंत में विलास-मर्दित होकर बासी पांडुर काक-ज्योत्स्ना वनकर अमर हो जाना पड़ेगा और तब रात्रि के अंतिम प्रहर में वाहर-वाहर विडाल-चक्षु अंघकार घूमेगा और भीतर-भीतर भ्यंगारवित्तका रात-भर जलती रहेगी, आत्मक्षय की सुलगती अंतर्व्यथा के साथ । इस पुरी की आसिवत के साथ-साथ ज्योत्स्ना को भी तालमेल वैठाकर चलना होगा। इस आसिक्त का विदग्ध चित्र तो रावण के वडकक्ष, दीपालोक से सज्जित अन्त:पुर में मिलता है, जहां ज्योत्सना की कोई भूमिका ही नहीं। पर बाहर से इसका क्या असर होगा, यह कीन सी मत्तता, किस उन्माद की सृष्टि करेगी, इसका संकेत चंद्रोदय-वर्णन के ही संदर्भ में महा-कवि ने कर दिया है। घीरे-घीरे सारी लंका 'चंद्राहत' भाव में आ जाती है, प्रकाश कांति और निर्मल स्वास्थ्य के साथ, पर अब चंद्रमा भोग, उद्दीपन और ममता का स्रोत वन गया है। मदिरा और मांस-भक्षण की इच्छा वढ़ रही है, पखावज पर वजती वीणा के साथ-साथ गात्रवीणा भी अंतःकंपित हो उठी है और स्नायु-मंडलों में मत्तता और आसक्ति का अपूर्व संगीत वज रहा है। कोई वक्षस्थल से वक्षस्थल टकराकर बलोन्माद का प्रदर्शन करता है, तो कोई धनुष को इस वेमौके चढ़ाकर टंकार कर रहा है। लगता है कि मुजाएं वश में नहीं हैं, कुछ कर डालना चाहती हैं। दूसरी ओर कोई किसी अपनी ही छवि से दीप्त कांता को निशीय अंधकार में दृढ़ आलिंगन में बांध लेता है तो कोई तप्त कांचनवर्णी प्रगल्भा दीप जलाकर प्रतीक्षारत है।

लंका में कहीं रंग है, कहीं प्रतिरंग है, कहीं विरंग है। वाहर-भीतर चारों ओर बहुवर्णी रात छमाछम नृत्य कर रही है। सारे लीला-व्यापार उसके ही कलाप हैं। चंद्र-ज्योत्स्ना के नृत्य कलाप का यह अंतिम मंडल है। अंत में महाकिप कहना है: "रात धूसर-पांडुर होती जा रही है। पर आह, अभी तक जानकी नहीं मिली।" और वीनर वीर चांदनी के अंतिम चरण में ही रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर जाता है। दो-तिहाई रात तो लंका की विशाल एवं ज्योत्स्ना-आहत नगरी में धूमते-छानते-खोजते वीत गयी। अब इस महापुरी का केंद्र रावण के प्रासाद का अंतःपुर शेष बचा है। और CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लंका की एक रात :: ६५

वानर वीर वड़ी सावधानी से अंतःपुर में प्रविष्ट हो जाता है। इसके वाद असंख्य दीपों के सतरंगी कलाप से फिलमिल इन विलास-कक्षों का वर्णन करते समय महाकवि वाहर क्षीण होती हुई ज्योत्स्ना का एक वार भी नाम नहीं लेता कि कब उसका सोलहों श्रृंगार से युक्त क्वेत मयूर-कलाप अस्त हो गया, कव वह डूव गयी, कव लंका की चंद्राहत मुग्ध मनोदशा का अर्ध-निद्रा में अवसान हो गया। अब कवि दूसरे प्रकार के मिजाज या 'मूड' की सृष्टि करने में रत हो जाता है। वह ज्वलंत रूप-सज्जा के मध्य दग्धता, धर्षण और उच्छिष्टता का 'मूड' रचने की चेष्टा करता है।

रावण का अंतःपुर, 'समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निःस्वनं', दुर्गम, अतलोपम अंतःपुर है, जिसमें कोई परपुरुष डूवे तो फिर थाह न पा सके। कभी-कभी वाल्मीिक का एक ही वाक्यांश बहुत वड़ा संकेत दे देता है और तब शेष चित्र पाठक की कल्पना अपने-आप पूरा कर लेती है। रावण के अंतःपुर को, 'समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निःस्वनं' कहकर वे दो-एक क्लोकों में रीतिबद्ध ढंग से उपमा-उपमेय समानता बताते हुए आगे वढ़ पर रस-प्रवण मन इस विंव को कल्पना के घरातल पर ग्रहण करके रावण के अंतःपुर का अद्मुत दृश्य देखता है। रत्नाकर की ही तरह वह अंतःपुर प्रमदा रत्नों से भरपूर, महोदिध की तरह वह व्वनि-प्रति व्वनि युक्त, नाद-संकुल और अतल रहस्यमय है, और रावण के क्रुद्ध होने पर या कोई विशेष घटना घटने पर यह अचानक शांत, मूक गिराबद्ध भी हो जाता है, जैसे मच्यान्ह का शांत सागर हो। इसके स्वभाव में इसके अपने पूर्व के रत्नाकर, पश्चिम के सागर तथा दक्षिण के महोदिध तीनों समुद्रों की अभिव्यक्ति होती है। यह उनके मिलनविंदु पर जो स्थित है।

जैसे समुद्र में घहराती हुई लहरें उठती हैं; नाद की एवं अविराम गर्जन की घटा पर घटा तहीमूत होती जाती है और उसी के ऊपर-ऊपर दूर से बहती हवा का हू-हू स्वर एदं दूरागत बिची घ्वनी, सिटकारी भरती हुई फिर अंतिम क्षण में तीव्र सीटी-जैसी घ्वनि सुनने को मिलती है और इन सब गर्जन-तर्जन, घ्वनियों-महाघ्वनियों के अगल-बगल समुद्री पक्षियों का होंका अजिता है आध्रा ही का अकी का सिटा हो जी सीटेंट स्कार स्प्रका बुजने

६६ :: नये निबंध

कलरव भी सुनाई पड़ते हैं। रह-रहकर सव-कुछ मिलाकर एक अद्भुत अंतर्घ्वनन (आर्केस्ट्रेशन) का स्वाद मिलता है। पर इससे भी अद्मृत अंतर्घ्वनन वजता है। रावण के इस प्रतापशाली अंतःपुर में। चारों ओर नोकरों-चाकरों का विविध कर्म-कोलाहल, शोरगुल है। पर उसी के मध्य कहीं नेपथ्य से गुर-गंभीर पखावज के साथ बजती वीणा के स्वर आ रहे हैं और गंघर्व कंठों से तालों का पद-पाठ भी कड़क रहा है। यों सुनने वाले को पता नहीं चल पाता है कि किस दिशा से, कहां से यह व्वनि आ रही है, किन्नरों का अभ्यास-कक्ष किघर है। तो दूसरी ओर जाने पर राक्षस कविगणों के कंठो से प्रशस्त संस्कृत में रूद्र-स्तव या या स्वस्ति-पाठ या कीर्तिमान के छंद पर छंद समुद्र-तरंगवत घहराते हुए ज्ञात होते हैं। तो तीसरी ओर किसी गैल से किसी प्रमदा के न्पुर और कटिमेखला की झंकार उसके नृत्य-शिक्षित पगों के साथ छमाछम एक ओर से दूसरी ओर निकल जाती है। सुनने वाले के मन में उस व्वनिरूपा अदृश्य नारी के प्रति एक कौतूहल जगता है, पर मात्र क्षण-भर के लिए। क्योंकि अगले ही क्षण वह दूसरी ओर निकल गया रहता है, जहां अपने को अपश्रव्य अपशब्दों की घारा में, गाली-गलीज और चाकरों में कोलाहल के बीच छाती-भर नहीं तो कमर भर घंसा पाता है। उसे लगता है कि वह अंतःपुर में नहीं, बल्कि समुद्र के किनारे की छाड़न या दलदल में फंसा है, जिसके कीचड़ में सरी रूप और मकर नक्र झख लोट-पोट कर रहे हैं और पाइवें से वायुविकल महोदिध की ऋुद्ध फूत्कार आ रही है। तो वाल्मीिक ने इस अंत:पुर के लिए ठीक ही लिखा है:

'समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निःस्वनं'।

्यह समुद्रोपम अंतर्ध्वनन और कोलाहल तभी तक है। जब तक रावण दरबार में, पूजागृह में या मंत्रणागृह में है। सांध्य रुद्रोपासना के बाद ज्यों ही वह प्रवेश करेगा उसके आते ही आते सब-कुछ शांत, निःशब्द, सब कुछ तालबद्ध, नृत्यवद्ध एवं अनुशासित! तक मारे भय के यह समुद्रोपम अंतःपुर निःस्वन, निःशब्द हो जाएगा।

मारुति इसी दुर्गम अतल अंतःपुर में धंसा है, ऊभ-चूभ हो रहा है। बाहर-बाहर ज्योत्स्ना अस्त हो गई है। पर भीतर स्तंभ-स्तंभ पर प्रदीप जल

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri लंका की एक रात ःः ६७ रहे हैं। अभी तक पांडुरवणीं उदास श्री, मात्र लावण्यशेष रामचंद्र की वधू सीता का पता नहीं चला! मारुति क्षणभर के लिए खिन्न हो जाता है। निष्फल श्रम, निष्फल साहस, निष्फल विक्रम। मारुति उन स्तंभों की चित्रकारी और मूर्तिटंकण की ओर दिष्ट देता है। यत्र-तत्र सोने और चांदी के ईहामृग भेड़िये सजे हैं। पांत पर पांत शिकार को विदीण करती भूखे कुत्तों की आकृतियां उरेही गई हैं, अंगूर की लताओं में सांप चुनते हुए मयूर स्तंभों के टोड या 'पैनेल' पर अंकित हैं। गवाक्षों पर कंकालिनी चमुंडा की मुख मूर्तियां वैठायी गयी हैं, एक कतार में टमटमाती जीभ निकाले आकर्ण मुख फाड़े चमचमाते तांवे की श्वापद प्रतिमाओं पर रोशनी कर रही है और उसकी चमक में उनके मुख और विकराल, और तमतमाये हए जान पड़ते हैं।

ऋरता रस की इन अभिव्यक्तियों को देखकर वानर वीर को अरुचि हो गयी। किष्किन्या की पाठशाला में गुरुओं द्वारा डिंगल-पिंगल, छायावाद-मायावाद आदि से मार्जित-प्रक्षालित निरामिष, शुद्धफलाहारी रुचि को यह सब कुरूप लगा। इसी समय व्यान उचटा और उसकी नाक में भक्ष्य और पेय पदार्थों की सुगंधि प्रवेश करने लगी। उसे लगा कि यह गंध नहीं पिता

का आदेश है। वानरश्रेष्ठ उसी दिशा में बढ़ता गया।

अग्रहायण की एकादशी का अंतिम प्रहर है। किपश्लेष्ठ इसी में उलूका-भिसार कर रहा है। रात रहते-रहतें कोई फांक, कोई दरार खोज लेनी है, जिससे रहस्य के भीतर भांका जा सके। "मरुदगण मेरे अंग-अंग की रक्षा करें। जहां किसी का प्रवेश नहीं, वहां पिता प्रवेश कर जाते हैं। वे पिता मेरी रक्षा करें।," ऐसा मन-ही-मन कहते मरुतनंदन हनुमान रावण की पान-भूमि और विहार-भूमि के मध्य प्रवेश कर जाते हैं। आधी रात कव ढल चुकी है! चारों और मिंदत शोभा, अवश निद्रा और उच्छिष्ट गंघ है।

मारुति देखता है कि रावण क्रे अंतःपुर में श्रृंगार-लीला से यककर या पान-भक्षण से वेसुघ हो, जो जहां पड़ा, वहीं पड़ा। चारों ओर मौन उदासी, श्री-हीनता और विमया अर्थात् उवकाई का वातावरण है और इस सारे स्थ्य को एकटक, एकमात्र देखने वाले हैं जलते-हुए दीपक, जो 'हारे हुए घूर्त CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

६८ :: नये निबंध

जुआरियों की तरह एक पांत पर चुपचाप वैठे हैं सिर पर हाथ देकर।' जलते दीपों को छोड़कर शेष सभी अस्तव्यस्त, मदित-घिपत, सुप्त अवशय हैं। रौंदी लताओं की तरह, वाहिता किशोरो घोड़ियों-जैसी, श्रांत, अवश सुप्त प्रमदाएं इधर-उधर, चित-पट उत्तान करवट वेखवर सोयी हैं। कोई वीणा को कसकर आर्लिंगन में वांधे हैं, कोई मदपान से वेसुध मृदंग को ही कामातुर भाव से दवाए है। कोई अन्य प्रमदा को ही प्रेमी मानकर लिपटी हुई है। चारों ओर घोर रमणतृषा, घोर उत्कट देह-गंघ और रित-मर्दित उच्छिष्ट श्री ! संघ्याकाल में जो कुछ लक्ष्मी की छवि, श्री-जैसा मनोहर था, वह सव-कुछ कुश्री-विश्री हो चुका है। कपिश्रेष्ठ के ब्रह्मचारी चित्त में बड़ी वितृष्णा हुई । उन्हें संतोष भी हुआ कि अन्य नरों की भांति, कूकर-शूकर की भांति उन्होंने इस उच्छिप्ट अपावन भोग को अपने शरीर में कभी नहीं लपेटा और निरंतर ब्रह्मचर्य का अमृत पीकर, जांघों पर ताल टोंककर, विचरण करते रहे । सुप्त रावण मांस की विशाल राशि की तरह पलंग पर पड़ा था। उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि डालते वे वाहर निकल गए। रास्ते में सारी पान-मूमि जूठे वर्तनों, मृंगारों, करकों, मृद्भांडों, उलटी सुराहियों से भरी पड़ी थी। कहीं मांस की ढेरियां, कहीं फल-मूल, कहीं व्यंजनों की राशि, तो कहीं-कहीं लबालव भरे मदिरा के घट अब भी पड़े थे। दही और मसालों की गंध से तथा मदिरा की उत्कट वाष्प से उनका माथा भिन्ना गया। वे बाहर निकल आए।

पूर्व दिशा में लालिमा के आसार अभी प्रकट नहीं हुए हैं, पर राति एक घड़ी शेष है। चुहचुहिया बोलने लगी है। मारुति एक प्राचीर पर बैठ-कर ताजी स्वच्छ हवा से प्राण शुद्ध कर रहे हैं। रात के भरते वकुल और पारिजात की गंध से संपृक्त हवा उन्हें वार-वार इशारा कर रही है, एक दिशा-विशेष की ओर। यह सुगंध उन्हें वैसे ही रावण की अशोकवाटिका की ओर खींच रही है, जैसे कोई बहुन उत्कंठा से भाई को पत्र लिख-लिखकर बुलाती है। अशोकवाटिका का ख्यान आते ही महाकवि के असीम घीर-गंभीर हृदय में नयी आशा का संचार हो गया। वे मन-ही-मन विश्वातमा ईश्वर और विश्वमन की उदात्त शक्तियों से प्रार्थना करने लगे कि उस उन्नत उपिका का के स्वीम की स्वार्थ होता है से प्रार्थना करने लगे कि उस उन्नत उपिका का की स्वार्थ होता हो से प्रार्थना करने लगे कि उस उन्नत

एवं निर्मल चंद्रोपम अंग कांतिवाली आर्या भगवती मैथली के दर्शन पा जाएं, जो कहीं पर यहीं पिजरबद्ध सारिका-सी छटपटा रही होंगी:

ततुन्नसं पांडुरदंतमव्रणं शुचिस्मितं पद्म पलाशलोचनम् द्रक्ष्ये तदार्या वदनं कदान्वहं प्रसन्न ताराधिप तुल्य दर्शनम् ।

00

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१०० :: नये निबंध

# असंख्य इन्द्रधनुषों के बीच

### प्रभाकर द्विवेदी

'विबग्योर'! अर्थात् सातों रंगों की इंद्रघनुषी छटा !

पीछे छूट गया तिब्बत की ओर का यह अंतिम भारतीय गांव माणा भी । सरस्वती नदी के ऊपर भीम द्वार बनाए गए पुल को पार कर हम जब यहां पहुंचे तो दिन के साढ़ तीन बज रहे होंगे। आषाढ़ के तीसरे पहर के सूरज की किरणें वसुघारा प्रपात को छू-छूकर उसे रंगीन बना रही थीं और चार सी फुट की ऊंचाई से गिरती हुई जलघाराएं दूघ के झाग उड़ा रही थीं।

दूर तक जमी पड़ी वरफ पर से ठंडी हवा का एक झोंका आया और हमारे चेहरों की फट रही त्वचा को चरपरा गया। पूर्वी आकाश में वादल थे, सफेद और घने। विल्कुल मैदानी वादलों की तरह के। पहाड़ के घुएं जैसे वादल नहीं, जो घरों में घुस आते हैं और हमारे सिर के ऊपर से टह-

लते निकल जाते हैं।

प्रपात हमसे दूर था फिर भी उसके हिमशीतल जल की ठंडक का पता चल रहा था। हमारे सामने लंबी-लंबी परछाइयों की एक कतार थी। हमारे साथ बहुत से यात्री खड़े थे, पाप-पुण्य का लेखा-जोखा ठीक कराने को। पछुआ हवा प्रपात की फुहारों को इघर खींच लाती है और छींटों को दर्शकों पर छोड़ जाती है। जिस पर ये छींटे नहीं पड़ते, वे ही हैं पापी। इंद्र के आठों बसु यहां न्याय की तुला लिये बैठे हैं। क्यों करें ये पापिष्ठ जुनों को उपकृत ? CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

असंख्य इंद्रधनुषों के बीच :: १०१

ठीक वगल में ही खड़ी हैं वे बंगालिन मां। पहले मेंट हुई थी पीपल-कोठी में। वहां से मैं तो तीसरे ही दिन पहुंच गया वदरीनाथ घाम। पर बृद्धावस्था के अशक्त पांव वहां तव आए, जब घाम में अलकनन्दा की हहर-हहर की रात-दिन की कर्कश आवाज से मेरे कान अभ्यस्त हो गए। देखा तो पहचान गयी थीं। उनके लिए यह कौतूहल नहीं श्रद्धा का विषय था कि मैं इतनी छोटी उम्र में ही यहां चौथा घाम करने आ गया! पांवों में चप्पल-जूते नहीं, शरीर पर है केवल एक सफेद घोती और चल रही थीं डेढ़-दो फुट जमी पड़ी वरफ पर। ठंडक से पांव सुम्न पड़ गए थे तो वेसहारा दिष्ट से ताक रही थीं!

"आओ मां, आगे बढ़ो।" मैंने हाथ बढ़ा दिया था। पर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उम्र अधिक हुई तो क्या! पर पुरुष का हाथ न पकड़ेंगी। तिरस्कार महसूस कर मैं तेजी से आगे बढ़आया था। और पीछे-पीछे

पांव घिसटाती वे बाद में आई थीं।

खड़ी है वगल में और ओठों-ही-ओठों में कुछबुदबुदा रही हैं। संभवतः काली से याचना कर रही हैं कि वसुघरा ही पुण्य वर्षा की एक बूंद तो इघर भेज ही दें नहीं तो अपवित्र देह ही लौट जाना होगा वदरीनाथ।

सारे प्रपात पर छाया हुआ है वह इंद्रधनुष । सूर्यं की आड़ी-तिरछी किरणें वमक रही हैं जलधाराओं पर। तिनक हटकरवाई ओर दूरबीन से देख रही हैं वे गौरांगनाएं। अमरीकन लड़िक्यों की ऊंचाई और पंजावी वेशभूषा। बगल में ही बरफ के कैमरे का स्टेंड गाड़ रखा है। किसी ऊनी कपड़े की है सलवार और ऊपरका कपड़ा भी ऊनी ही है जिसका मुझे नाम नहीं ज्ञात—अच्छा चमकीला है। वालों की पोनी टेल वना रखी है और तीखे ग्रीक नाक-नक्शे की सुडौलता वाले चेहरे का थोड़ा ऊपर की ओर उठा रखा है। कनिख्यों से देखा उन्हें क्योंकि साहस न हुआ सामने से सीधे देखने का, अपनी हीन भावना के कारण। सिरके बाल मैंने वनवा रखे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है और शरीर परहे साधारण खादी का गंदा कुर्ता और वैसी ही धोती घुटनों तक ऊंची पहनी हुई। चेहरे की त्वचा को हिमानी हुबा जर्ज-रित कर चुकी है जिसकी रक्षा मैं उनकी तरह प्रसाघनों से नहीं कर पाया हूं। साधुओं, पंडितों वाली इस पोशाक में मैं कैसे उन्हें देख सकता हूं, इस—CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१०२ :: नये निवंघ

लिए चुपके से, चोरी से ही देख लेता हूं।

सामने देखा, तो प्रपात के काफी पहले बाई और की चट्टान पर चढ़ा एक व्यक्ति दिखा। बहुत ऊंची नहीं है यह चट्टान। फिर भी इस चढ़ाई पर इस ठंडक में कैसे संभव हुआ उसका चढ़ना? और यह लो, वह तो वहीं पर शीर्षासन लगा रहा है! अवश्य ही वह कोई संन्यासी है। ऐसी चमत्कारपूर्ण शैली का प्रयोग प्रभाव छोड़ने के लिए संन्यासी ही करते हैं। रुचि बढ़ी तो मैं आगे बढ़ लिया। संकरा रास्ता है। तनिक-सा फिसलने पर नीचे गहरे गड्ढे में जा सकते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति पहुंचा है, तो मैं क्यों नहीं! गौरांगनाओं की दूरवीन के फोकस में मैं भी आं जाऊंगा, यह लोभ कम नहीं है।

चट्टान के नीचे पहुंचने पर देखा कि शीर्षासन समाप्त हो गया था। उन्हें पहचान भी लिया। ये तो वही साधू हैं जो गरुड़गंगा में मिले थे। मुझसे ड्योढ़े तेज चलने वाले। चिलम की लौ इतनी ऊंची निकालते थे कि भय लगता था। और दम खींचने के बाद लाल-लाल चमकती आंखें! वाप रे! कैसा सम्मोहन था।

सम्मोहन तो वदरीनाथ के वीणा महाराज की आंखों में भी है, किंतु वहां है एक स्निग्ध तरलता। पर यहां इन जलती-चमकती आंखों में आज्ञा का भाव है। सबको दवाकर रखने की इच्छा।

मुझे हाथ के इशारे से बुलाया गया। आगे बढ़ा। किठन है इस चट्टान पर चढ़ना। पर किसी तरह से रेंगा। साधू ने चिमटा बढ़ाया। उसे पकड़ा लेकिन जैसे अंगुलियों में शक्ति ही नहीं है। उन्होंने हाथ पकड़कर खींच लिया। अब ध्यान दिया, उनके शरीर पर है एक लंगोटी, अंचरा भी उतार रखा है। आंखें चढ़ी हैं, जैसे अभी गांजे का दम लगाया हो। उन्होंने अपना कड़ा शक्तिमान हाथ मेरे कंघे पर रखा। सामने दिखाया प्रपात पर एक साथ असंख्य इंद्रघनुष बन-बिगड़ रहे थे। विबग्धोर! सातों रंगों की छाया? सब धनुष के आकार में। जाने कितने दिखाई दे रहे थे। बनते थे, मिटते थे। चमकते थे, फिर लुप्त हो जाते थे।

वर्षा ने भिगो दिया। जाड़े के मारे ठिठुरने लगा। जलघारा की शक्ति से हवा तेज वहती है और तब घारा का उड़ता पानी भिगो जाता CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

असंख्य इंद्रधनुषों के बीच :: १०३

92.8.6....

्है। तत-सन । साधू की और देखा । बोले—"चलो नीचे।"

उतरने लगे। चढ़ना आसान था। पर उतरूं कैसे? भय के मारे काली देवी की मूर्ति आंखों के आगे फिरने लगी। मन-ही-मन कहा कि 'हे देवी, आज तक तुम्हारा जो भी मजाक उड़ाया हो, सब अज्ञानवश किया है। मैं भीतर-ही-भीतर तुममें श्रद्धा रखता हूं। शायद इससे कुछ बल मिला। किसी तरह रेंगकर उतरा।

वापस परछाइयों की कतार में पहुंचा तो बंगालिन मां श्रद्धाविभोर आईं। टूटी-फूटी हिंदी में वोलीं—"ओ मां! केतना आश्चर्जो! तुम तो चान (स्नान) कर आया। हमारे ऊपर एक बूंद भी जोल नहीं!"

मेरे कुर्ते से पानी चूरहा था। उन्होंने निचोड़कर चुल्लू में रोप अपने ऊपर छिड़का। लपककर मैंने पैर छू लिए। उनकी देखादेखी बहुत से यात्री ऐसा ही करने लगे। साधू दूर चले गये थे, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कनिखयों से देखा—एक गौरांगना देख रही थी। इच्छा हुई कि इसके हाथों भी स्पर्श मिले। भले ही चरणों पर ही। वह पास ही आ गयी थी। लेकिन यात्रियों से अपने को अलग किये।

मुझे निपट देहाती गंवार समझ उसके साथ के पुरुष ने अंग्रेजी में कहा—"तुम भी पैर छूलो न जाकर!"

उसने अंग्रेजी में जवाब दिया—"डर्टी ! फुलिश !"

"फिर तुम उसे दूरबीन से क्यों देख रही थीं ?"

"मैं उसके पसीने की वूंदों को देख रही थी—एडवेंचर को।" उस . पोनी टेल ने कहा।

"वे पसीने की बूंदें नहीं, उसके भगवान के चरणामृत की बूंदें थीं।" वे दोनों इसी पर ठठाकर हंसने लगे। मैं यही सोचकर संतोष करने लगा कि मैंने एकसाथ सैकड़ों इंद्रघनुषों की जो छटाएं देखी हैं, वे न तो तुम इस दूरवीन से देख पाये होगे, न कैमरे से उनकी कोटो को ही खींच पाये होगे।

घूप फीकी होने लगी थी, इसमें हम लोग वापस लौटने के लिए आगे बढ़े। वह गौरांगना इससे पहले ही लौट चली थी।

प्रकृति मुस्स्म हिन्द्र विद्या चेत्रका देश का Collection. Digitized by eGangotri विद्या का सी । 1280

